



38, 222 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 224,232(2)

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar





विषय संख्या पुस्तक संख्या म्रागत पंकिंजका संख्या ३४, ८१५ पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन से अधिक समय तक पुस्तक अपने पास न रखें।

<del>ૡઌ૱ૹ૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱</del> ૢ૿ૺ

श्री भवानीप्रसाद जी हलदौर (विजनौर) निवासी द्वारा पुस्तकालय गुरुकुल कांगड़ी विद्वविद्यालय को सवादोहजार प्रतक सप्रेम भेंट।

38,577



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

त्रहते वानाच सुक्तिः 
 पुरुष स्वरः
 पुरुष स्वरः
 प्रापत संरः
 रि.र.....१ ८८८ स्थि

 पुरुष्ठ प्रन्थातय काँगडीः

ओ३म्

# त्र्य वल्लभादिमतस्थान्प्रति प्रक्नाः खग्डनं च।

१-( प्र० ) कोऽयं वल्लभोनाम कश्चास्यार्थः ? ॥

२-( उ० ) बल्लभोऽस्मदाचार्यः प्रियत्वगुणविशिष्टोऽस्यार्थः ॥

३-( प्र० ) किमाचार्यत्वं नाम भवन्तश्च के ? ॥

४-( उ॰ ) गुरुराचार्यः, वयं वर्णाश्रमस्थाः ॥

५-( प्र० ) किं गुरुत्वमस्ति ? ॥

६-( उ० ) उपदेष्टृत्वमिति वदामः ॥

७-( प्र॰ ) स वल्लभो धर्मात्मनां विदुषां प्रिय उताधर्मात्मानां मूर्खाणां च ? ॥

८-( उ॰ ) नाद्यः कुतो भवतां सर्वेषान्तु धर्माचरणविद्यावन्वाभावात् । किन्तु क- श्चित्तादशोऽस्ति । न चरमोऽधर्मात्मनां मूर्खाणां तत्र पीत्या स एवाश्रेष्ठः स्यात् स्वजाति

१-( प्र० ) वल्ल भनामक पुरुष कौन है और इस शब्द का अर्थ क्या है ?

२-( उ० ) वल्लम हमारा त्राचार्य है इस वल्लम शब्द का अर्थ प्रीति गुण-

३ (प्र०) स्त्राचार्यपन क्या है और आप कौन हैं ? ॥

४ - ( उ० ) गुरु को आचार्य कहते हैं और हम लोग वर्णाश्रम धर्मस्थ हैं ॥

५-( प्र० ) गुरुपन क्या वस्तु है ? ॥

६-( उ॰ ) उपदेश करना इस को हम लोग गुरुपन कहते हैं ॥

৩-( प्र० ) वह वल्लभनामी पुरुष धर्मात्मा विद्वानों को प्रिय है अथवा अधर्मी और मूर्खों को प्रिय है ? ॥

८-(उ०) आद्य पक्ष अर्थात् धर्मात्मा विद्वानों को वह प्रिय नहीं हो सकता क्योंिक आप सब लोगों का धर्माचरण और विद्यावान होना संभव नहीं कि त्त कोई वैसा है। द्वितीयपक्ष इसलिये ठींक नहीं कि वल्लभ मूर्खों को प्रिय हो तो उस में मूर्खों की प्रीति होने से वह ही अश्रेष्ठ समझा जावे क्योंिक अपने २ सजातीय में प्रीति होने का प्रवाह प्रसिद्ध है अर्थात्

परत्वप्रवाहस्य विद्यमानत्वात्। अन्यच्च सजीवान्प्रति सर्वेषां प्रीतेः सत्त्वान्म्ताँश्च प्रति प्रीते-रभावाङ्गेष्फल्याच्च तत्र वल्लभत्वमेव दुर्घटम्। मृतस्य।चार्यत्वकरणासंभवात्। "सिमत्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मानिष्ठङ्गुरुं समुपगच्छेदिति" श्रुतेर्वर्तमानागिप्रायत्वात्। "उपनीय तु यश्शिप्यम्वे-दमध्यापयेद् द्विजः। सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्ध्यम्प्रचक्षत" इति मनुमतविरोधात्।। मरणानन्तरमध्ययनाऽध्यापनयोरशक्यत्वात् शरीरमात्रसंबन्धाभावाचेति युक्त्या तिस्मङ्गा-चार्य्यत्वमेवासङ्गतम्।। तथा च मृतम्प्रति प्रीतिरशक्या निष्फला च ॥ तत्र प्रियत्वगु-णविशिष्टवचनत्वमप्यसङ्गतन्तस्य भान्तिनिष्ठत्वात्।।

९-( प्र • ) किङ्गुरुत्वं सत्योपदेष्टृत्वमाहोस्विदसत्योपदेष्टृत्वञ्च ? ।।

१०—(उ०) नादिमः कुतो भवत्सु श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठत्वासत्त्वाद्स्तिचेत्र सङ्गच्छते विषयसेवायां प्रीतेर्दर्शनात् ॥ ''अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयत'' इति मनुसाद्यविरो-

विद्वानों की विद्वानों में और मूर्खी की मूर्खी में प्रीति विशेष होती है। और भी देखो कि जी-वितों में सब की प्रीति होने, मरे हुओं में न होने और मरों में प्रीति करना भी निष्फल होने से उस पुरुष में बल्लभत्व अर्थात् प्रियपन होना ही नहीं घट सकता और मरे हुए को गुरु करना भी असम्भव है। वेद में लिखा है कि वेदवेत्ता ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास हाथ में समिध लेके जावे इस से सिद्ध है कि मरे हुए के पास में समिध ले के जाना असम्भव है और "जो यज्ञोपवीत करा के कल्पमूत्र और वेदानत सिहत शिष्य को वेद पढ़ावे उस को आचार्य कहते हैं" इस मानवधर्मशास्त्र की सम्मति से भी बल्लभ का आचार्यन्त्र होना विरुद्ध है मरने पश्चात् पढ़ना पढ़ाना आदि जो आत्मधर्म हैं वे नहीं हो सकते क्योंकि इन धर्मों का शरीरमात्र से सम्बन्ध नहीं है इस प्रकार की युक्तियों से ब्रह्मभ को आचार्य मानना ही असङ्गत है। इसी कारण मरे से प्रीति करना अशक्य और निष्फल है श्रीर बल्लभ के आन्तियस्त होने से उस को प्रियत्व गुणयुक्त कहना भी असङ्गत है।

- ९—( प्र० ) गुरुपन क्या वम्तु है ? क्या सत्योपदेश करना वा असत्य उपदेश करना भी गुरुपन कहाता है ? ॥
- १०-—(उ०) प्रथम पक्ष त्रर्थात् सत्ये।पदेश करना रूप गुरुत्व नहीं घटता क्योंकि सत्योपदेष्टा गुरु तुम में इस से नहीं हो सकते कि आप लोगों में वेदवेत्ता और ब्रह्म-ज्ञानी जन नहीं हैं यदि कहो कि हैं तो तुम्हारा कहना असंगत है क्योंकि तुम लोगों की प्रीति विषयों की सेवा में प्रसिद्ध दीखती है। धर्मशास्त्र में कहा है कि अर्थ और

## वेदाविरुद्धमतखएडन ॥

धाद्भवतामर्थकामेप्वेवासक्तेः प्रत्यक्षःवात्स्त्रीषु धनेषु चात्यन्तप्रीतिर्विद्यमानत्वान्मरणसमयेपि स्विशिष्याणां वक्षःस्थलस्योपिर पादं स्थापियत्वा धनादीनां पदार्थानां संप्राहकत्वाद्यथा मृतकस्य शरीरस्य वस्ताऽऽभृषणादीम्पदार्थान् किष्चद्गृह्याति भवतान्तेन तुल्यत्वाच्च ॥ नान्त्यः ॥ त्र्यस्योपदेशस्यानिभधानाद्द्वयोर्द्यः सफलस्य प्रापकत्वाच्च ॥ स्वपुत्रादीन्प्रति पितुर्गुरुत्वाऽधिकारादन्यान्प्रतिगुरुत्वाभिमानानिभधानाद्भवत्मु गुरुत्वस्य विरह्णवेत्यवगन्तव्यम् ॥ "निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि ॥ सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुत्वस्य ॥ "विषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि ॥ सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुत्वस्य । भवन्तो वर्णाश्रमस्थाश्चेत्तर्दि वेदोक्तानि वर्णाश्रमस्थाश्चेत्तर्दि वेदोक्तानि वर्णाश्रमस्थाश्चेत्तर्दि वेदोक्तानि वर्णाश्रमस्थाक्षेत्राचि कर्माणि कृतो न क्रियन्ते क्रियन्ते चन्मृर्त्तिपूजनं कण्ठिधारणान्तिलकं समर्पणं वेदानुक्तमंत्रोपदेशक्च स्यजन्तु नोचेद्वेदोक्तधर्मान्वरणविरोधाद्भवन्तो वर्णाश्रमस्था एव नेति मन्तव्यम् ॥

काम में जो आसक्त नहीं उन के लिये धर्मज्ञान का विधान है। इस से विरुद्ध आप लोगों की आसक्ति दृत्य और काम चेष्टा ही में प्रसिद्ध है। स्त्रियों और धर्नों में तुम्हारी श्चारयन्त प्रीति प्रत्यक्ष विद्यमान है और गरण समय में भी अपने शिप्यों की छाती पर पैर रख कर धनादि पदार्थों का संग्रह करते हो और महाब्राह्मण वा चाण्डालादि के तुल्य मृतक के वस्त्र आभृषणादि पदार्थों को लेते हो इस से महाब्राह्मण के तुल्य हुए। और द्वितीय पक्ष असत्योपदेश करने से भी वल्लभगुरु नहीं हो सकते क्योंकि असत्यो-पदेश से गुरु मानना शास्त्र विरुद्ध और दोनों गुरुशिष्य दुःख फलभागी होते हैं। अ-पने पुत्रों के प्रति गुरु होने का मुख्य अधिकार पिता की है। अन्य किसी का स्वयमेव गुरु बन बैठने का धर्म शास्त्र में विधान न होने से आप लोगों में गुरुत्व कदािं संघ-टित नहीं हो सकता । धर्मशाख में कहा भी है "जो विधिपूर्वक गर्भाधानादि कर्मी को करता और अन्नादि से पालन करता है वह बाझण गुरु कहाता है'' इस से अन्य को गुरु मानना विरुद्ध है । और अविवाहित स्त्री में गर्भाधान करना पाप है इस से मुख्य कर पिता ही गुरु हो सकता है ! यदि आप छोग वर्णाश्रमधर्मस्थ अपने को मानते हैं तो वर्णाश्रम के कर्त्तव्य वेदोक्त कर्म क्यों नहीं करते ? यदि करते हो तो पाषाणादि मूर्त्तिपूजन, कण्ठी बांधना, तिलक लगाना, समर्पण कराना और वेद में न कहे हुए मंत्री का उपदेश करना छोड़ देवो यदि ऐसा नहीं करते तो बेदोक्त वर्णाश्रमधर्म के आच-रण से विरुद्ध होने से आप लोग वर्णाश्रमधर्मस्थ नहीं हो सकते यह निश्चय जानना

#### वेदविरुद्धमतखएडन ॥

११-( प्र० ) भवन्तो गुरवः शिष्या मध्यस्था वा ?

8

१२-( उ० ) गुरवश्चेदर्थज्ञानपूर्वकान्वेदान्पाठशालाङ्कृत्वा कुतो नाध्यापयन्ति ? शिष्याश्चेत्कथं न पठन्ति ? मध्यस्थाश्चेर्बाह्मणाचार्याभिमानो भवत्सु व्यथीऽस्तीत्यवग-नतव्यम् ॥

१३-( प्र० ) भवन्तो वेदमतानुयायिनस्तद्विरोधिनो वा ? ॥

१४-( उ० ) यदि वेदमतानुयायिनस्ति हैं वेदोक्तिकिद्धं स्वकपोलकित्तिं वल्ल भसंप्रदायमन्यं वा किमर्थं मन्यन्ते ? वेदिवरोधिनश्चेन्नास्तिकत्वं शृद्धत्वञ्च किमर्थं न स्वीक्रियते ? ॥ "नास्तिको वेदिनन्दकः" "योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ॥ स जीवन्नेव शृद्धत्वमाशुगच्छिति सान्वय" इति मनुसाक्ष्यिवरोधात् ॥ पुनिर्हं जन्ममरणवन्तो देहधारिणःकृष्णादीञ्जीवानीश्वरत्वेन किमर्थं व्यवहरन्ति ? नो चन्मन्दिरे जङ्मूर्ति-स्थापनङ्कृत्वा घण्टादिनादञ्च।ज्ञानिनां मिथ्योपदेशव्याजेन धनादीन्पदार्थान्किमर्थमाह-रन्ति ? ॥

१५-( प्र० ) भवन्तः स्वास्मिन्कृष्णत्वं मन्यन्त उत गनुष्यत्वम् ?॥

११-( प्र॰ ) आप लोग गुरु शिष्य वा मध्यस्थ हो ?।।

१२-( उ० ) यदि गुरु हो तो पाठशाला कर अर्थज्ञानपूर्वक वेदों को क्यों नहीं पढ़ाते ! यदि शिष्य हो तो क्यों नहीं पढ़ते ! यदि गध्यस्थ हो तो आप में ब्राह्मण और आचार्य होने का अभिमान व्यर्थ है यह निश्चय जानना चाहिये ॥

१३-( प०) आप लोग वेदमतानुयायी हो वा वेदमत के विरोधी हो ? ॥

१४-( उ० ) यदि वेदमतानुयायी हो तो वेदिवरुद्ध अपने कपोलकिशत वरुलम् वा अन्य संप्रदाय को क्यों मानते हो ! । यदि वेदिवरोधी हो तो अपने को नास्तिक और शृदकद्या में क्यों नहीं मानते ! यही धर्मशास्त्र में लिखा है कि "वेदिनिन्दक ही नास्तिक होता है " और " जो वेद को न पढ़ के अन्य अन्थों में पिरिश्रम करता है वह अपने कुटुम्बसिहत जीवते ही शृद्ध हो जाता है " इस से नास्तिक और शृद्धकक्षा के योग्य हो ! फिर जन्मने मरने वाले श्रीकृष्णजी आदि देहधारी जीवों में ईश्वर का माव का व्यवहार क्यों करते हो ? यदि कहो कि हम श्रीकृष्णादि ईश्वर नहीं मानते तो मन्दिरों में उनकी जड़म् र्लि स्थापन और घण्टादि वजा कर उपदेश के छल से अज्ञानियों के धनादि पदार्थ क्यों हरते हो !।।

१५-(प्र०) आप लोग अपने में कृष्णपन की भावना करते हैं वा मनुष्यपन की ?॥

१६—( उ० ) कृष्णत्वं मन्यन्ते चेद्यादवक्षत्रियाभिमानित्वं कुतो न स्त्रीक्रियते तादृशः पराक्रमो भवत्सु कुतो न दृश्यते कृष्णस्तु परमपदं प्राप्तो भवन्तः कथञ्जीवनव-न्तश्च ॥ मनुष्यत्वं चेत्तर्हि स्वोत्तमाभिमानस्त्यज्यताम् ॥

१७ — ( प्र० ) भवन्तो वैष्णवा उतान्ये वैष्णवाश्चित्कीद्दगर्थी वैष्णवशब्दस्य स्वी-

।क्रियते ?॥

१८—( उ० ) विष्णोरयं भक्तो वैष्णव इति वदाम इति चेनैवंशक्यन्तस्येद्मि-ति सूत्रस्य सामान्यार्थे वर्त्तमानत्वाद्विष्णोरयगित्येतावानथीं प्रहींतुं शक्यो विशेषार्थप्रहण-स्य नियमाभावात् ॥ यथा भवद्धिर्भक्तशब्दो गृहीतस्तथाविष्णोरयं शत्रुः पुत्रः पिता प्र-भाविश्राप्यो गुरुश्चेत्यादयोऽर्था अन्येनापि प्रहीतुं शक्या अतो भवत्कृतोऽर्थोऽनुचितः॥

१९--( प्र ) भवद्भिर्विष्णुः कीदृशो गृहीतः ।।

२०—( उ० ) गोलोकवैकुण्ठवासी चतुर्भुजो द्विभुजो लक्ष्मीपतिर्देहिधारीत्यादिर्वेति वदाग इति चेद् व्यापकत्वं त्यज्यताम् ॥ चतुर्भुजादिकं गन्यते चेत्सावयवत्वमनित्यत्वञ्च

१६—(उ०) यदि अपने को कृष्ण मानते हो तो यादव क्षत्रियों के युद्धादि सब कामों को क्यों नहीं ग्रहण करते ? श्रीकृष्णजी के सहश पराक्रम आप लोगों में क्यों नहीं दीख पड़ता ?। श्री कृष्णजी तो परमपद को प्राप्त होगये आप लोग कैसे जीवते बने हो ? और वदि अपने को मनुष्य गानते हो तो अपने को उत्तम मानने का अभिगान छोड़ देओ ॥

१७—(प्र॰) आप लोग बैष्णव हो वा अन्य ?। यदि वैष्णव हो ता वैष्णव

शब्द का अर्थ कैसा स्वीकार करते हो ? ॥

१८— ( उ० ) यदि कहते हो कि विष्णु का भक्त वैष्णव है तो ठींक नहीं क्योंकि ज्याकरण के ( तस्येदम् ) इस सूत्र से विष्णु का सम्बन्धी रूप सामान्य अर्थ प्रहण होता है भक्तिविशेष रूप अर्थ लेने में कोई नियम नहीं जैसे आप लोगों ने विष्णु का सम्बन्धी भक्त रूप अर्थ का ग्रहण किया वैसे कोई विष्णु शब्द के शत्रु, पुत्र, पिता, प्रभाव, शिष्य, गुरु भादि अर्थों का ग्रहण कर शत्रु आदि को भी वैष्णव कह-सकता है। इसलिये आप लोगों का कल्पित अर्थ ठींक नहीं हो सकता।।

१९--( प्र० ) आप लोगों ने विष्णु को किस प्रकार का समझा है ? ॥

२०—( उ० ) यदि गोलोक, वैकुग्ठ, का निवासी, चतुर्भृज द्विभुज, लक्ष्मी का पति देहधारी कहते हो तो व्यापक होना छोड़ो यदि चतुर्भुजादि आकृति वाला मानते

स्वीकियतामीश्वरत्वञ्च त्यज्यताम् ॥ कुतः संयोगमन्तरासावयवत्वमेव न सिद्धचाति संयो-गश्चानित्यस्तस्माद्भित्रएवेश्वर इति स्वीकारे गङ्गलन्नान्यथा । ईश्वरस्य सावयवत्वग्रहणं वेदवि-रुद्धमेव । "सपर्यगाच्छुकमकायमत्रणमस्नाविर १३ ग्रुद्धमपापविद्धमित्यादि" श्रुतिविरोधात् ॥

२१-( प्र॰ ) कण्ठीतिलकधारणे मृर्तिपूजने च पुण्यं भवत्युतापुण्यम् ? ॥

२२-( उ० ) पुण्यं भवति न च पापमिति ब्र्गः ॥ स्वल्पकण्ठी तिलकधारणे म्चिपूजने च पुण्यं भवति चेत्तिर्हि कण्ठीभारधारणे सर्वमुखशरीरलेपने पृथिवीपर्वतपृजने च
महत्पुण्यं भवतीति गन्यताङ्कियताञ्च ॥ तत्र वेदविधिप्रतिष्ठाया अभावात्र कियत इति
जल्पामः ॥ वेदेषु तु खलु कण्ठीतिलकधारणस्य पाषाणम्। त्रिंपृजनस्य च लेशमात्रोपिविधिः
प्रतिष्ठा च न दृश्यते । अतोभवत्कथनं व्यर्थमेव ॥

२३-( प्र० ) किं प्रतिष्ठात्वन्नाम ? ॥

२४- ( उ॰ ) पाषाणादिमूर्तिषु प्राणादीनाहूय तत्र स्थापनिति ब्रम इति नैवं

हो तो सावयव उत्पत्ति धर्मवाला अनित्य मानो और उस में ईश्वरत्व छोड़ो । क्योंकि संयोग के विना सावयव होना नहीं सिद्ध होता और संयोग अनित्य है इस से संयोग वियोग वाले से भिन्न को ईश्वर मानने में ही कल्याण है अन्यथा नहीं और ईश्वर को सावयव मानना वेद विरुद्ध ही है। वेद में कहा है कि ईश्वर शरीर छेदन और नाड़ी आदि के बन्धन से रहित शुद्ध निष्पाप सर्वत्र ज्यापक है इससे तुम्हारा कहना विरुद्ध है॥

२१—(प्र०) कण्ठी तथा तिलक धारण और मूर्ति के पूजने में पुण्य होता है वा अपुण्य ?

२२-( उ॰ ) पुण्य होता है पाप नहीं ऐसा कहते हो सो ठीक नहीं क्यों किय-दि थोड़े कंठी तथा तिलक के धारण और मूर्तिपूजन में पुण्य होता है तो बहुत कंठियों का भार लादने चन्दन से सब मुख और शरीर के लेपन करने तथा सम्पूर्ण पृथिवी और पर्वतों के पूजने में बड़ा पुण्य होता है ऐसा मानो और करो । यदि कहो कि पृथि-वी और पहाड़ के पूजने के लिये वेद में प्रतिष्ठा का विधान न होने से नहीं करते तो वेदों में कंठी तिलकधारण और पाषाणम् र्तिपूजन का लेशमात्र भी विधान नहीं श्रीर न प्रतिष्ठा का कहीं नाम है इस लिये आपका कथन व्यर्थ है।

२३-( प्र॰ ) प्रतिष्ठा करना क्या वस्तु है ? ।।

२४--( उ० ) यदि कहते हो कि पाषाण आदि की मूर्तियों में वेदमन्त्रद्वारा प्राण आदि का आह्वान कर स्थापन करना प्रतिष्ठा है तो यह कहना ठीक नहीं क्योंकि

शक्यं वक्तम् ॥ कथं प्राणादीनान्तत्कर्मणान्तत्रादर्शनात् यदि तत्र प्रणादयो वसेयुस्तर्हि ग-मनभाषणभोजनगळविसर्जनादीनि कर्माणि कुतो न दृश्यन्ते ? ताश्च कथं न कुर्वन्ति ? य-दि प्राणादीनां यत्र कुत्र स्थापने शक्तिरस्ति चर्चार्ह मृतकशरीराणां मध्ये प्राणादीन् स्था-पयित्वा कुतो न जीवयन्ति ? भवतामनेनेव महान् धनलाभः प्रतिष्ठा च भविष्यति ॥ कि-ज्च पाषाणादिमूर्त्तिनाम्मध्ये प्राणादीनाङ्गमनागमनयोरवकाश एव नास्ति न नाडचाश्छद्रा-णि च । मृतकशरीराणां मध्ये तु यथावत्सामग्री वर्त्तत एव प्राणादिगिर्विना दाहादिकाः क्रियाः जनैः क्रियन्ते यदा भवन्तः प्राणादीनान्तत्र स्थापनङ्कुर्युस्तदा कस्यापि मरणमेव न भवेदनेन महत्पुण्यम्भविष्यति तस्माच्छीघृमेवेदङ्कर्म कर्त्तव्यमिति निश्चेतव्यम् ॥ यदि कश्चिन्मतं शरीरञ्जीवयेत्तादशो मनुष्यो न भूतो न भविष्यतीति वयं जानीमः ॥ कृत ईश्वरस्य नियमस्यान्यथाकरणे कस्यापि सामर्थ्यत्र जातत्र भविष्यतीत्यवगन्त-व्यम् ॥ तद्यथा जिह्नयैव रसज्ञानम्भवति नान्यथेतीश्वरनियमोऽस्ति ॥ एतस्यान्यथाक-रणे कस्यापि यक्ष सामर्थन्नास्ति तथा सर्वेष्वीश्वरकृतेषु नियमेष्ट्यिति बोध्यम् ॥ ईश्व-

पाण आदि और उन की किया मृत्तियों में नहीं दीख पड़ती जो उन मृत्तियों में प्राण वा इन्द्रिय रहते तो चलना, बोलना, खाना, मलमृत्र त्याग करना आदि कर्म क्यों नहीं दीख पढ़ते ? और वे मूर्तियां उन कामों को क्यों नहीं करती ? यदि प्राणादिकों को जहां कहीं स्थापन करने की शक्ति तुम छोगों में है तो मृतक शरीरों के बीच प्राणादि को स्थापन कर क्यों नहीं जिला देते ? केवल इसी एक कर्म से तुम को वहुत धन की पाप्ति और प्रतिष्ठा होगी और यह भी विचारों कि पाषाणादि मूर्तियों में तो प्राणादि के जाने आने का अवकाश ही नहीं न नाड़ी और इन्द्रिय छिद्र हैं और मृतक शरीरों में तो सब अवकाश नाड़ी और इन्द्रियों के छिद्र आदि सामग्री विद्यमान ही रहती है केवल प्राणादि के न रहने से वे शरीर जला दिये जाते हैं सो जब आप लोग उन शरीरों में आह्वान कर प्राणादि को स्थित कर देओ तब तो किसी का मरण ही न होवे ? इससे बड़ापुण्य होगा इसिलिये शीघ्र ही निश्चय कर यह कर्म करना चाहिये। हम जानते हैं कि यदि कोई मरे हुए को जिला देवे ऐसा मनुष्य न हुआ न होगा क्योंकि इंश्वर के नियम के अन्यथा करने मे किसी का सामर्थ्य न हुआ न होगा यह निश्चय जानना चाहिये। जैसे जीम से ही रस का ज्ञान हो सकता है अन्य इन्द्रिय से नहीं यह ईश्वरकृत नियग है इस के अन्यथा करने में जैसे किसी का सामर्थ्य नहीं है वैसे ही ईश्वर के किये सब नियमों में जानना चाहिये। ईश्वर ने जो पदार्थ जड़ ब- रेण ये जडाः पदार्था रिचतास्ते कदाचिच्चेतन। न भवन्ति तथा चेतना जडाः कदाचिन्नेव भवन्तीति निश्चयः ॥ ईश्वरः सर्वव्याप्यस्त्यतः पाषाणादिमूर्त्तिमध्येप्यस्ति पुनस्तत्पूजने को दे।षः खरडनञ्च किमर्थ कियते ? ॥ एवज्जानन्ति चेतर्हि पुष्पत्रोटनञ्चन्दनधर्षणन्नमस्कारञ्च किमर्थ कुर्वन्ति ? कुतःसर्वत्रेश्वरस्य व्यापकत्वात् ॥ नोचेदन्यपृणितपर्थानाञ्च पूजनङ्किमर्थ न कुर्वन्ति ? । सर्वव्यापिनीश्वरे सिद्धे खल्वेकिस्मन्वस्तुनि स्वीकृते महत्पापं भवति ॥ तद्यथा चक्रवर्तिनं राजानम्प्रति कश्चिद्व्याद्भवान्दशहस्तप्रमिताया भूमे राजास्तीति तम्प्रति राज्ञो महान्कोपो यथा भवति तथेशवरस्यैवं स्वीकारे चेति वेदितव्यम्॥

२५—(प्र०) किञ्चिनगात्राणाम्पाषाणिपत्तलादिमूर्त्तीनां पूजने पुण्यंभवत्युत पापम्?॥
२६—(उ०) नाद्यः कुतः किञ्चिन्मात्रस्य पित्तलादेर्मूर्तिपूजने पुण्यम्भवति चेत्तर्हि
महत्याः पित्तलादिमूर्तेर्दण्डप्रहारेण महत्पापं भवतीति बुध्यताम्॥ अन्यच्च वेदानाभिहित-

नाये हैं वे कभी चंतन नहीं होते वैसे चेतन कभी जड़ नहीं हो जाते यह निश्चय है। यदि कहो कि ईश्वर सर्वत्र ज्याप्त है इस से पाषाणादि मूर्तियों में भी है तो पाषाणादि मूर्तियों के पूजने में क्या दोष है ? और क्यों खण्डन करते हो तो उत्तर यह है कि यदि ऐसी भावना रख पूजा करते हो तो पुष्प तोड़ना, चन्दन घिसना और हाथ जो- इ कर नमस्कार आदि कर्म क्यों करते हो ? क्योंकि ईश्वर पुष्प, चन्दन, हाथ और मुख आदि में भी ज्यापक है जैसे पाषाणादि में ज्यापक होने से ईश्वर पूजित होगा वैसे पुष्पादि के साथ टूटना घिसजाना भी संभव है यदि नहीं मानते तो अन्य वृणित पदा- थाँ का पूजन क्यों नहीं करते ?। जब ईश्वर सर्वज्यापक सिद्ध है तो एक छोटी सी किसी मूर्ति आदि वस्तु में उसको मानना बड़ा पाप है। तद्यथा— जैसे चक्रवार्त्त राजा से कोई कहे कि आप दश हाथ भूमि के राजा हैं उसके प्रति जैसे राजा का बड़ा कोप होता है वैसे ईश्वर के इस प्रकार स्वीकार करने में ईश्वर वड़ा कोप करेगा यह जानना चाहिये।

२५—(प्र॰) छोटी २ बनी हुई पाषाण पित्तलादि की मूर्त्तियों के पूजन में पुण्य होता है वा पाप ? ॥

२६—( उ० ) पहिला पक्ष पुण्य होना ठींक नहीं क्योंकि यदि छोटी २ पीतल आदि की मूर्त्तियों के पूजने में पुण्य होता है तो बड़ी २ पीतल आदि की घंटादिरूप मू-र्त्तियों में दण्डा मारने से बड़ा पाप होता है ऐसा जानो और भी देखों कि वेद में नहीं पाषाणादिम् तिंपूजने महत्पापमेव भवतीति स्वीकियताक्रोचेक्रास्तिकत्वं स्वीकार्यम् ॥ न चरमः कृतः पापाचरणस्य वेदेऽनिभधानात् ॥ मनुष्यजनमानेन व्यर्थभेव गच्छतीत्यतः ॥ तत्पूजनम्मुक्तिसाधनव्येक्र तस्या मृर्चेरिपिशिहिपना पृजारिणा वैकत्र बद्धत्वास्त्वयव्जड्चा-चेति ॥

२७-( प्र॰ ) ईटकण्ठीतिलकधारणे किं मानक्कावा युक्तिः ? ॥

२८-( उ० ) हरिषदाकृतित्वम् ॥ कृष्णळलाटे राधया कुङ्कुमयुक्तेन चरणेन कृतं ताडनं ळलाटस्य शोभार्थञ्चेति वृमः ॥ हरि शब्देन कस्य महणम् १ ॥ विष्णोरेवेति वदामः । नैतदेकान्ततः शक्यं महीतुम् ॥ अश्वसिंहसूर्यभानरमनुष्यादीनामपि महणाद्वे-दानुक्तत्वादतएव पापजनकंतिळकामिति वेद्यम् ॥ किञ्च तिळकत्वमिति ॥ त्रिपुण्डो-ध्वेपुण्ड्र्यचनत्वामिति वदामः ॥ नैववक्तुमुचितम् ॥ तिळस्य मतिकृतिस्तिळकमल्य-स्तिळिसंवेत्यर्थस्य जागरूकत्वादेतावतो द्विस्य ळळाटे ळिसस्य तिळकसंज्ञायां

कहे पापाणादि मूर्ति के पूजन में महापाप ही होता है ऐसा मानो यदि न मानो तो वेद विरोधी होने से नास्तिक बनो। और पाप होना रूप द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं क्योंकि पाप करना भी वेद में नहीं कहा तो मनुष्य जन्म इस से व्यर्थ जाता है यदि कहो कि मूर्तियों का पूजना मुक्ति का साधन है तो ठीक नहीं क्योंकि उस मूर्ति को कारीगर वा पूजारी ने एक स्थान में स्थिरबद्ध किया और स्वयं जड़ है तो अन्य को क्या मुक्ति दे सकेगी।

२७-( प्र० ) ऐसे विशेष चिन्ह युक्त कण्ठी और तिलक के धारण में क्या प्र-

माण वा युक्ति है ? ।।

२८—( उ० ) श्रीकृष्ण के पग के आकार तिलक इसिलये धारण करते हैं कि कृष्ण के मस्तक पर राधा जी ने लालचन्दन युक्त लात मारी थी और वैसी लात मार ने से शोभा भी समझते हैं । (प्र०) हिर शब्द से किस को लेते हो ? हिर शब्द से विष्णु का ग्रहण करते हैं यह कहना ठीक नहीं क्योंकि घोड़ा, सिंह, मूर्य, बानर और मनुष्यादि का नाम भी हिर है उन का ग्रहण क्यों नहीं होता ? वेदोक्त न होने से तिलक लगाना अयुक्त है इसी से पाप कारी है यह जानना चाहिये । तिलक क्या वस्तु है ? यदि त्रिपुण्डू और ऊर्ध्वपुण्डू रचना को तिलक कहते हो तो यह कहना ठीक नहीं क्योंकि व्याकरण रीति से तिल के प्रतिविन्न को तिलक वा छोटे तिलको तिलक कहा ना चाहिये यह सिद्ध है तो इस प्रकार के लम्बीमृत चन्दनादि ललाट पर के लेपन की

20

मतायांभवत्सु प्रमत्तत्वापत्तिभवतीति वेद्यम् ॥

२९-( प्र० ) मृर्त्तिपूजनादिषु पुण्यंभवत्युत पापम् १ ।।

३०-( उ० ) मृत्तिपूजने कण्ठीतिलकधारणे च दोषो नास्ति कृतः यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादशीत्यतः॥

३१-( प्र० ) भावना सत्यास्त्युत मिथ्या ? ॥

३२—( उ० ) न प्रथमः कुतो दुःखस्य भावनांकोषि न करोति सदैव सुखस्यैव च पुनः सुखं न भवित दुःखञ्च भवत्यतो भावना न सत्या ॥ न द्वितीयः कथं विद्याधर्मार्थकाममोक्षाणां भावनया विना सिद्धिरेव न भवतीत्यतः ॥ यदि भावना सत्यास्ति चेत्तिर्हि भवच्छरीरे रेलाख्ययानभावनाङ्कृत्वोपर्ध्यामीमहि यावता कालेन यावदेशान्तरन्तद्यानङ्गच्छित तावता कालेनैव भवच्छरीरन्तावदेशान्तरगरमान् गमयेचेतदा तु भावना सत्या नान्यथा ॥ पुनः पाषाणादिषु हीरकादिरत्नभावनाञ्जले दिधन्वतदुग्धभावनाम्धूल्याङ्गोधूमपिष्टशकराभावनां शकरायान्तन्दुलभावनान्तथा जडे चेत-तिलक संज्ञा मानने में आप लोगों में प्रमाद प्राप्त होता है यह निरचय जानना

तिलक संज्ञा मानने में आप लोगों में प्रमाद प्राप्त होता है यह निश्चय जानना चाहिये।

२९-( प्र० ) मूर्तिपूजनादि में पाप होता है वा पुण्य ? ॥

है १-( उ० ) मूर्तिपूजन और कण्ठी तिलक धारण करने में कुछ दोष नहीं है क्योंकि जिस की भावना जैसी होती है उसकी वैसी ही सिद्धि हो जाती है।।

३१-( प्र० ) भावना सत्य है वा मिथ्या ? ॥

३२—( उ० ) पहिला पक्ष भावना का सत्य मानना ठीक नहीं क्योंकि दु: ख की भावना कोई नहीं करता किन्तु सदैव सुख की भावना करते हैं फिर मी सब को सुख नहीं मिलता किन्तु दु: ख होता ही है इस से भावना सत्य नहीं । दूसरा पक्ष भावना का मिथ्या मानना भी ठीक नहीं क्योंकि भावना के विना विद्या, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि ही नहीं हो सकती । इस से यथायोग्य भावना करना ठीक है । यदि अन्य में अन्य की भावना करना सत्य है तो आप के शरीर में रेल की भावना करके हम बैठें तो जित ने समय में जितनी दूर रेल पहुंचती है उत ने समय में उतनी दूर आप का शरीर हम को पहुंचा देवे तब तो भावना ठीक नहीं तो मिथ्या ? फिर पत्थर आदि में हीरे आदि रत्नों की भावना, जल में दूध दही घी की भावना, धूलि में आटा और शकर की, शकर में तण्डुल की, जड़ में चेतन, चेतन में जड़, निर्धनी दिरद्व अपने में चक्रवर्ती राजा की और चक्रवर्ती राजा अपने में दिरद्व की भावना

#### वेदविरुद्धमतखण्डन॥

नभावनांचेतने अडभावनान्दरिद्रः स्विस्मिश्चक्रवित्तभावनाञ्चक्रवर्ती स्विस्मिन्दरिद्रभावनाञ्च कुर्यात्सा तथैव सिद्धा भवेच्चेतदा तु सत्याऽन्यथा मिथ्येति बोद्धव्यम् । तिर्द्धं भावना का नाम ॥ भावना तु पाषाणे पाषाणभावना रेाटिकायां रेाटिकामावनेति यथार्थं ज्ञानिमिति ब्र्मस्तिस्मिस्तद्वृद्धिरिति ॥ तथा रेाटिकायां पाषाणभावना पाषाणे रेाटिकाभावनाऽयथार्थज्ञानमतिस्मिस्तद्वृद्धिर्श्वमोद्यभावना चेति ॥

३३—( प्र॰ ) प्रतिमाशब्देन किङ्गृह्यते ॥

३४ — ( उ० ) पूजनार्था चतुर्भुजादिमृर्तिरिति वदामः ॥

३५--( प्र० ) प्रतिमाशब्दस्य कोऽर्थः कियते ॥

३६--( उ० ) प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा किञ्चाऽनया प्रतिमीयते ॥ ई-रवरशिवनारायणादयश्चेति वदामः ॥ किञ्च भोरनया पाषाणादिम्द्येशवरस्य शि-वादिशरीराणाञ्च प्रत्यक्षतया भवद्भिस्तोलनङ्कृतङ्किमतोयमर्थः क्रियते ? ॥ "तुला-मानं प्रतामानं सर्वञ्च स्यात्मुलक्षितम् ॥ षट्मु पट्सु च मासेपु पुनरेव परीक्षयेदिति"

करे और वह वैसी ही ठीक २ सिद्ध हो जावे तब तो सत्य अन्यथा मिथ्या जाननी चाहिये। तो फिर भावना किस का नाम है ? पत्थर में पत्थर रोटी में रीटी की मानवा करना यथार्थ ज्ञान कहाता है। अर्थात् जैसे को वैसा जानना भावना है। रोटी में पत्थर और पत्थर में रोटी की भावना करना मिथ्या ज्ञान अन्य में श्रान्य बुद्धि अमरूप अभावना कहाती है।

३३--( प० ) प्रतिमा शब्द से क्या लेते हो ?।

३४--( उ० ) पूजने योग्य चतुर्भुज आदि की मूर्ति को लेते हैं।

३५-( प्र० ) प्रतिमा शब्द का क्या ऋथे करते हो ? ।

३६—( उ० ) जिस से पदार्थ का स्वरूप वा अविध जानी जावे वह प्रतिमा है ऐमा अर्थ करते हो तो किस का स्वरूप इस से जाना जाता है यदि कहो कि ई-दबर, शिव और नारायण आदि का बोध प्रतिमा से होता है तो हम पूछते हैं कि क्या इस पाषाणादि मूर्ति से ईश्वर और शिवादि के शरीरों को आप ने प्रत्यक्ष तोल लिया है कि जिस से ऐसा अर्थ करते हैं ! धर्मशास्त्रस्थ राजधर्म में लिखा है कि तराज् और प्रतीमान=बाट सब ठीक २ रखने चाहिये और छः २ महीने में इन की परोक्षा मनुसाद्यं बोध्यम् ॥ प्रतिमाशब्देन गुडवृतादीनान्तोलनसाधनानाम्पलसेटकादीनां मा-सादीनां च प्रहणामिति निश्चयः ॥ "न तस्य प्रतिमाऽस्ति यस्य नाम महद्यश" इति य-नुस्संहिताया द्वात्रिशेऽध्याये ॥ ईश्वरस्य प्रतिमातोलनसाधनमेव न भवति तस्याऽतुल-त्यात् ॥ अतएव भवत्कृतोऽर्थो व्यर्थएवति बोध्यम् ॥

३७-( प्र० ) पुराणशब्देन किङ्गृह्यते ? ।।

३८—( उ० ) ब्रह्मवैवर्तादीन्यष्टादशपुराणोपपुराणानि चेति ब्रूमः ॥ नैवंशक्यंपुराणशब्दस्य विशेषणवाचकत्वेन व्यावर्त्तकार्थत्वात् ॥ यथा पुरातनप्राचीनाद्यश्शब्दा नवीनार्वाचीनादीञ्छब्दार्थान्व्यावर्त्तयन्ति तथा पुराणादयदशब्दानवीनाद्यर्थश्चिति ॥ तद्यथा केनचिदुक्तम्पुराणं पृतंपुराणो गुडः पुराणी शाटीचेत्यर्थान्न नवीनंपृतज्चेत्यादि व्यावर्त्तते तसमात्पुराणशब्देन वेदानान्तद्व्याख्यानब्राह्मणादीनाञ्च महणं भवति न ब्रह्मवैवर्त्तादीनाञ्चेति
'अह्मणानीतिहासः पुराणानीति" 'दशमेऽहिन किञ्चित्पुराणमाचक्षीत"॥ 'पुराणविद्यावेदो
दशमेऽहिन श्रोतव्य' हत्याद्यभ्रमेषस्य पूर्च्यनन्तरन्त्रवादिनपर्यन्तमृग्वेदादिकं श्रुत्वाऽऽख्याय च

राजा करावे इस प्रमाण के त्रानुकूल प्रतिमा शब्द से गुड घृत आदि के तोलने के साधन सेर आदि वा मासा आदि बटखरों का ग्रहण होना निश्चय है। और यजुर्वेद बसीसर्वे अध्याय के तीसरे मंत्र में ईश्वर कीप्रतिमा अर्थात् तोल साधन का निषेध किया है क्योंकि ईश्वर अतुल है इसी से आप का किया अर्थ व्यर्थ ही जानना चाहिये।

३७-( प० ) पुराणशब्द से क्या छेते हो ? ॥

३८—( उ॰ ) ब्रह्मवैवर्तादि अठारह पुराण और उपपुराण लेते हो सो ठीक नहीं क्यांकि पुराणशब्द विशेषण वाचक होने से व्यावर्तक अर्थ वाची होता है। जैसे पुराने प्राचीन आदि शब्द नवीन और अर्वाचीन आदि से निवृत्त करते हैं। जैसे पुराणादि शब्द नवीन आदि के वाच्य अर्थी को निवृत्त करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि पुराना पृत पुराना गुड़ पुरानी साड़ी इस से पृत आदि में नवीन पन की निवृत्ति हो गई। इस कारण पुराणशब्द से वेद और वेद के व्या- ख्यान ब्राह्मण प्रन्थों का प्रहण होता है किन्तु ब्रह्मवैवर्त्तादि का नहीं, कल्पसूत्रकारों ने लिखा है कि ब्राह्मण प्रन्थ ही इतिहास पुराण नामक हैं। अश्वमेध यज्ञ में दशमे। दिन कुळ थोड़ी पुराण की कथा कहे सुने पुराणविद्या वेद का व्याख्यान दशमे दिन सुने अर्थात् नवदिन तक यज्ञ में ऋग्वेदादि सुन कह के दशमे दिन ब्रह्मज्ञान का

दशमेऽहिन ब्रह्मज्ञान्प्रतिपादकमुपनिषत्पुराणं शास्त्रं यजमानादय आचक्षरिक्हृणुयुश्चेति ब्राह्मणावेदानामेव प्रहणन्नान्यस्येति साच्यात्सर्वेभ्यो वेदानामेव पुरातनत्वाचाति ॥ परन्तु मतमस्माकं खलु वेदा नान्यदिति सिद्धान्तः ॥ ब्रह्मवैवर्त्तादीनि व्यासनामव्याजेन सम्प्रदा यस्थैर्जीविकार्थिभिर्मनुष्याणां आन्तिकरणार्थानि राचितानीति जानीमः यथा शिवादिनामव्याजेन तन्त्राणि याज्ञवल्क्यादिनामव्याजेन च याज्ञवल्क्यादिस्मृतयश्च रचितास्तथेव ब्रह्मेवै-वर्त्तीदीनीति विज्ञायताम् ॥

३९.—( प्र॰ ) देवालयशब्देन भवद्भिः किङ्गृह्यते ? ॥

४०—( उ० ) मूर्तिस्थापनपूजनस्थानानि घण्टादिनादकरणार्थानि मन्दिराणीति प्रतिजानीमः ॥ नैवं शक्यं कुतोऽत्र वेदिविधेरभावाद्भान्तियुक्तत्वाचेति यत्र होमः क्रियते तदेव देवालयशब्देने। च्यते कथं होमस्य देवपूजाशब्देन गृहीतत्वात् ॥ "अध्यापनम्ब्रह्म-यज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । होमोदैवो वालभीतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् । १ ॥ स्वाध्या-येनार्चयेतर्षीन् होमेदेवान्यथाविधि । पितृञ्ज्याद्धैर्नृनन्त्रेश्च भूतानि बलिकर्भणा" ॥ २ ॥

प्रतिपादक ब्राह्मणान्तर्गत उपनिषद्भाग यजमान आदि कहें और सुनें इस प्रकार पुरा णशब्द से ब्राह्मण और वेद का ही ग्रहण करना अन्य का नहीं ऐसी साक्षी है और वेद ही सब से पुराने हैं। परन्तु हमारा मत वेद है अन्य नहीं यही सिद्धान्त है ब्रह्म वैवर्तादि पुराण व्याजी के नाप कें छलसे मतवादी जीविकाशी लोगोंने मनुष्यों को भानित कराने वाले वनाये हैं। जैसे शिव आदि के नाम के छल से तंत्र और याज्ञव लक्यादि के नाम के छल से याज्ञवलक्यादि स्मृति रची हैं वैसे ही ब्रह्मवैवर्तादि पुराण जानो।

३९—(प्र०) देवालय शब्द से आप क्या लेते हो ? ॥

४०—( उ० ) मूर्ति को स्थापन करने पूजने के स्थान जिन में कि घण्टानाद आर्ति आदि करते हैं उन को देवालय कहते हो तो ठीक नहीं क्योंकि यह कर्तव्य वेद से विरुद्ध और म्रांति युक्त होने से इस से जिस में होम किया जाता वहीं स्थान देवालय शब्दवाच्य हो सकता है क्योंकि देवपूजा शब्द से होम का महण है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि, पढ़ाना—ब्रह्मयज्ञ। तर्पण—पितृयज्ञ। होम—देवयज्ञ। वैश्वदेव मूतयज्ञ और त्रितिथिपूजन, से मनुष्ययज्ञ कहाता तथा—स्वाध्याय से ऋषिपूजन, यथा-विधि होग से देवपूजन, श्राद्धों से पितृपूजन, अन्नों से मनुष्य पूजन, और वैश्वदेव से प्राणिमात्र का सत्कार करना चाहिये। इस से सिद्ध हो गया कि होग ही से देवपूजा

होमेनैव देवपूजनं भवतीति मनुनोक्तत्वाद्भवत्कृतोऽर्थोऽसंगतएवेति निश्चयः ॥ अतो होम-स्थानं यज्ञशालैव देवालयशब्देन प्राह्मेति निश्चयः ॥

४१ — (प्र०) देवशब्देन किङ्गृद्यते ? ।।

४२ — ( उ० ) ब्रह्मविष्णुमहादेवादीनत्रपूजनाथीस्तन्मूर्तीश्चीत गृह्णीमः ॥ नैवं योग्यम्॥ "यत्र देवतोच्यते तत्र तिछङ्गो गन्त्र" इति ।निरुक्ते । "मन्त्रमयी देवतेति" पूर्वभीमां-सायाम्॥तथा मन्त्रमयी देवतेति बाह्मणे॥ "त्रात्मैव देवतास्मर्वास्मर्वमातमन्यवस्थिति।ति" मनुस्मृतौ ॥ "मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव" इति तैतिरी-योपनिषदि ॥ इत्यादिसाक्ष्यविरोधात्कर्मकाण्डमन्त्राणांमात्रादीनां विदुषाञ्च देवदेवताञ्चव्याम्यां सङ्ग्रहादुपासनाज्ञानकाण्डयोरीश्वरस्यैव देवताञ्चदेन सर्वत्र स्वीकाराद्भवत्कृते।ऽथी मिथ्यैवेति निश्चयः॥ एवं सित पाषाणादिम्तीदेवताञ्चदेन" यो गृह्णाति स न मनुष्योस्ति किन्तु पञ्चरेव च ॥ "योऽन्यां देवतामुपास्ते स पञ्चरेव देवानाम् ॥ "उत्तिष्ठत जागृत तज्जानथ अन्या वाचे। विमुञ्चथ" चेत्याद्मुक्तवान्मूर्त्तयस्तु कदाचिद्वता न भवन्तीति निश्चीयताम् ॥

होती है यह मनु की साक्षी है इस से आप का किया अर्थ असंगत है यही निश्चय जानो । इस लिये होम का स्थान यज्ञशाला ही देवालय शब्द से लेनी चाहिये।।

४१-( प्र० ) देवशब्द से क्या लेते हो ? ॥

४२—( ७० ) पूजने के लिये ब्रह्मा विष्णु और महादेवादि देवताओं को और उन की मूर्तियों को देव शब्द से लेते हो सो ठीक नहीं क्योंकि वेद में जहां २ देवता कहा है वहां २ उस देवता नाम वाचक शब्द युक्त मंत्र का ही नाम देवता है यह निरुक्तकार का सिद्धान्त है और पूर्वमीमांसा और ब्राह्मणभाग में मंत्रस्वरूप ही देवता माना है मनुस्मृति में श्रात्मा के बीच सब जगत् श्रवस्थित है इसलिये आत्मा ही सब देवता है तैतिरीय आरण्यक में माता, पिता, श्राचार्य और अतिथि को ही देवता माना है। इत्यादि प्रमाणों से तुम्हारा कथन विरुद्ध होनेसे कर्मकाण्ड में मंत्रस्वरूप, माता आदि और विद्वानों का देव और देवता शब्द से प्रहण तथा उपासना श्रीर ज्ञानकाण्ड में सर्वत्र देवता शब्द से इश्वर का ही स्वीकार है इस्न से आप का किया अर्थ मिथ्या ही निश्चित होता है। जब ऐसा है तो जो देवता शब्द से पाषाणादि मूर्तियों का प्रहण करता है वह मनुष्य नहीं किन्तु पश्च ही है। और उपनिषद में यही कहा है कि जो एक ईरवर को छोड़ के अन्य देवता की उपासना करता है वह देवताओं में पश्च ही है इसलिये हे मनुष्यो! उठो जागो उस आत्मा को जानो श्रान्य की उपासनारूप वाणियों को छोड़ो इत्यादि प्रमाण से मूर्तियां कदापि देवता नहीं हो सकती यह निश्चय

४३-( प्र॰ ) देवल देवलकशब्दाभ्यां किङ्गृह्यते ? ॥

४४-( उ० ) मूर्तिप्जारीस्तद्धीन जीविकावतश्चीति वृमः ॥

नैवमुचितंवक्तुम् ॥ कथं, "यद्वित्तं यज्ञशीलानान्देवस्वन्ताद्विदुर्बुधाः ॥ अयज्वनान्तु यद्वि-त्तमासुरं तत्प्रचक्षत" इति मनुसाक्ष्यविरोधात् ॥ यज्ञशीलानां यज्ञार्थं यद्वित्तंतद्देवशब्देनोच्येत तल्लाति गृह्णाति स्वभोजनाद्यर्थं सोऽयन्देवलो निन्दः ॥ यो यज्ञार्थयद्धनंतच्चोरयति स देवलकः ॥ कुत्तितो देवलो देवलकः कुत्सित इति स्त्रेणक प्रत्ययविधाना द्भवत्कृतोर्थोऽ न्यथेति वेदितव्यम् ॥

४५-( प्र० ) ईश्वरस्य जन्गरगणे भवत आहोस्वित्र ? ।

४६-( उ० ) अप्राकृते दिव्ये जन्ममरणे भवतो नान्यथेति स्वीक्रियते ॥ भक्ता-नामुद्धारार्थेदुष्टानां विनाशार्थन्तथा धर्मस्थापनार्थमवर्मानर्मूलार्थञ्च ॥ नैवन्न्याय्यङ्कस्मा-त्सर्वशक्तिगन्वात्सर्वान्तर्यामित्वादखण्डत्वात्पर्वव्यापकत्वाद्नन्तत्वान्निष्कम्पत्वाचेश्वरस्येति

४३-( प्र० ) देवल और देवलक शब्दों से किसका प्रहण करते हो ?

४४—( उ० ) यदि कहते हो कि मूर्तिपूजने और मूर्तिपूजा से जीविका करने वाले देवल देवलक कहाते हैं तो ठीक नहीं क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है कि "जो यज्ञ करने वालों का धन है वह देवस्व और यज्ञ न करने वालों का धन आसुर कहता है, देव नाम यज्ञ के धन को अपने मोजनादि के लिये लेने वालां देवल निन्दित कहाता है यहां व्याकरण रीति से मध्यम पद स्वशब्द का लीप हो जाता हं। और जो यज्ञ के धन की चोरी करता है वह देवलक अतिनिन्दित कहाता है क्योंकि व्याकरण के (कुत्सिते) सूत्र से निन्दित अर्थ में क प्रत्यय होता है इस से आप का किया अर्थ मिथ्या है यह जानना चाहिये॥

४५-( प्र० ) ईश्वर के जन्ममरण होते हैं वा नहीं ? ॥

४६-( उ॰ ) यदि यह कहते हो कि अपाकृत मनुष्यादि के जन्म मरण से विलक्षण दिव्य जन्ममरण होते हैं अन्यथा नहीं, यह स्वीकार है, क्योंकि भक्तों के उद्घार,
टुष्टों के विनाश, धर्म की स्थापना और अधर्म की निर्मूल करने के लिये अस्वामाविक जन्म ईश्वर धारण करता है तो ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान्, सर्वान्तर्यामी,
अखण्ड, सर्वव्यापक, अनन्त और निश्चल निष्कम्प है।

सर्वशक्तिमान्दीश्वगोऽस्ति स सर्वन्याय्यङ्कार्य्यङ्कर्तुं समर्थोस्त्यसह।येन यश्च शरीरधारणा-दिसहायेन कार्य्यङ्कर्तुं समर्थोभवेन्न चान्यथिति नेत्यं चेत्तर्हि सर्वशक्तिमत्त्वमेव तस्य न-श्येत् ॥ यथाखल्वसह।येन सर्वमिदञ्जगद्रचियत्वा धारयित तथैव हिरण्याक्षरावणकंसादी-नां क्षणमात्रेण हननङ्कर्तुं समर्थोऽसह।येनोपदेशम्भक्तोद्धारन्धर्मस्थापनमधर्भदुष्टविनाशञ्च ॥ यथा सर्वशक्तिमत्त्वमीश्वरे स्वीक्तियते तथान्यायकारित्वादयोपि स्वभावाईश्वरे स्वीकार्याः॥ अन्यथा स्वन।शाद्यधर्ममपिकर्तुं समर्थी भवेदतईश्वरोऽनन्तोऽजोऽविकारी च ॥ प्रकृत्या-काशादिकं सर्वञ्जगदीश्वरस्थाऽपेक्षयास्वल्पन्तुच्छंसान्तञ्च॥स्ति पुनस्तस्य का शरीरसा-मग्री यतो निवासार्थगधिकरणम्भवेत्तस्म।द्वृहिक्तमिष न विद्यत इति सर्ववेदसिद्धान्तः ॥ "सपर्थगाच्छुकगकायमत्रणमस्नाविरश्च शुद्धमपापविद्धम्"॥ "तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्या-स्य बाह्यतः"॥ "सत्यं ज्ञानमनन्तम्ब्रह्म"॥ "दिव्योह्यमूर्तः पुरुपस्सवाह्याभ्यन्तरो ह्यजः"॥

जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान् है तो वह सब न्याययुक्त कार्य विना सहाय के कर ने को समर्थ, है फिर जो शरीर धारणादि सहाय से कार्य कर सके अन्यथा न कर सके तो ऐसा गानने में वह सर्वशक्तिनान् ही नहीं ठहर सकता। जैसे विना सहायता के इस सब जगत को रच के धारण करता है वैसे ही हिरण्याक्ष, रावण और कंसादि को मा-रने को विना शारीरादि सहाय के समर्थ है तथा स्वतन्त्र असहाय ही उपदेश, भक्तो का उद्घार, धर्म का स्थापन, अधर्म तथा दुष्टों का विनाश कर सकता है। जैसे ईश्वर में सब शक्तियों का होना मानते हो वैसे न्यायकारीपन आदि स्वभाव भी ईरवर मेंस्वीकार करने योग्य हैं । यदि ऐसा न मानागे तो सर्वशक्तिमान् होने से ही अपना नाश, अन्याय अधर्म करने को भी समर्थ होजावे तो ईश्वरता ही न रहे, इससे ईश्वर अनन्त अजन्मा और अ-विकारी है । प्रकृति और आकाशादि सब जगत् ईश्वर की अपेक्षा छोटा तुच्छ श्रीर अन्त वाला है। फिर उसके शरीर बनने को कौन सामग्री है जिसमें वह समाय जावे उससे वड़ा कोई भी नहीं यह सब वेद शास्त्र से ासेद्ध है तो कैसे एक शरीर में समाय सकता है वेद और उपनिषदों के प्रमाण: वह सब में व्याप्त प्रकाशमय, सब प्रकार के शरीर से रहित, अच्छेच श्रमेय नाडी आदि के बन्धन से रहित, शुद्ध निर्मल, निष्पाप है। वह सब के भीतर और बाहर परिपूर्ण है। वह सत्यस्वरूप ज्ञानस्वरूप और सब से ब-ड़ा अनन्त है। वह पुरुष पूर्ण परमात्मा दिव्यरूय सब प्रकार की मूर्त्ति से रहित सब के बाहर भीतर वर्त्तमान और अजन्मा है । वह शब्द, स्पर्श रूप, रस, गन्ध श्रीर

"शश्च्यमस्पर्शमस्यमन्ययन्तथाऽरसन्नित्यमगन्धवच्च यत् ॥ अनाद्यनन्तम्महतः परन्ध्रुवानिचाय्य तं मृत्युमुखात्प्रमुच्यते" "अणीरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो
गुहायाम्"॥ "वेदाहमेतम्पुरुपम्महान्तमादित्यवर्णन्तमसः परस्तात्। तमेव विदित्वाऽतिमृत्युतेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायेति" यजुर्वेदादिश्रुतिभ्यः॥ ईश्वरस्याऽवतारोऽर्थाज्जन्ममरणे
नैव भवत इति सर्वेषां वेदानां सिद्धान्ते। वेदितव्यः ॥

४७-( प्र० ) ईश्वरस्साकार उत निराकारः ? ॥

४८-( उ० ) निराकारश्चेति वदामः ॥ निराकारश्चेति तस्माःसाकारंतत्कथञ्जा-येत तथा इस्तादिभिर्धिना कथञ्जगद्रचयेदिति ॥ मैवं वाच्यङ्कृतः ॥ सर्वासां शक्तीनां सामध्यीनामिश्चरे नित्यं विद्यमानत्वानिराकारादेव साकारस्योत्पन्तत्वाच्चेति । तद्यथा ॥ "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशस्मम्भृतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्-भ्यः पृथिवी, पृथिज्या ओषधयः, ओषधिभ्योऽन्तम्, अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः" ॥ आत्माऽऽकाशौ निराकारौ तस्माद्वायुर्द्विगुणः स्थूछोऽजायत ततिस्निगु-

नाश रहित, नित्य, अनादि, अनन्त, महत्त्व से परे निश्चल है उसी को ठीक २ जान के मृत्युद्धप म्राहक मुख से छूटता है। वह मृक्ष्म से मृद्म श्रीर बड़े से बड़ा है इस जीव के अन्तःकरण में व्याप्त उपलब्ध होने वाला है। मनुष्य को ऐसा विचार रखना उचित है कि में उस परमात्मा को जानूं कि जो सब से बड़ा पूर्ण सूर्य के तुल्य प्रकाश वाला अन्धकार से परे है। क्योंकि उसी को जान कर मनुष्य मृत्यु से बच सकता है अन्य कोई मार्ग मुक्ति के लिये नहीं है। इत्यादि मन्त्रों के प्रमाण से ईश्वर का अवतार अर्थात् जन्ममरण नहीं होते यही सब वेदों का सिद्धान्त जानना चाहिये॥

४७-( प॰ ) ईश्वर साकार है वा निराकार ? ।

४८—( उ० ) यदि कहे। कि निराकार है तो ठीक है और जो निराकार होने में तुम को शक्का है कि जो निराकार हो तो उससे साकार जगत् उत्पन्न कैसे होसके और हाथ आदि साधन के बिन। कैसे जगत् को रच सके सो यह ठीक नहीं क्योंकि सब प्रकार के सामर्थ्य निराकार ईश्वर में नित्य ही विद्यमान है इस से निराकार से ही साकार उत्पत्ति हो सकती है। जैसे प्रमाण—उस ही इस आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथिवी, पृथिवी से ओपि, ओपियों से अन, अन्न से वीर्य, वीर्य से शहर उत्पन्न होता है सो ही यह अरीर अन्नरसमय कहाता है इस उत्पत्ति की प्रक्रिया में आत्मा और आकाश निराकार हैं। अकाश से दिगुणा स्यूल

णः स्थूलोऽनिर्जलं पृथिवी चत्यादि निराकारात्मृक्ष्मात्स्थूलामिदञ्जगज्जायते तथा च स्थूलमयस्कान्तपाषाणादिकम्पिष्ट्वा चूर्णीभृतङ्कृत्वा प्रत्यक्षतया दर्शयितुं द्रष्टुं सर्वे मनुष्याः
समर्था इत्यतो निराकारादेव साकारञ्जगज्जायत इति निश्चयः ॥ "अपाणिपादो जवनो
प्रद्वीता पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णः" । "स वेति विश्वन्न च तस्य वेत्ता तमाहुरप्रचम्पुरुषम्पुराण"मित्यादि श्रुतिभ्यः ॥ हस्तपादाद्यङ्गैर्विनाष्यनन्तानां सर्वेषां सामर्थ्यानामिश्चरे वर्षमानत्वात्साकार ईश्वरस्साकारात्साकारात्साकारात्पत्तिईस्तपादादि।भिर्विना जगदुत्पाद्यितुमसमर्थ
ईश्वर इत्यादि वाग्जालं मनुष्याणाम्प्रमादेनैवेत्यवगन्तव्यम् ॥

४९-( प० ) ईश्वरो मायावी न वेति ? ॥ मायाशब्दस्य कोऽर्थः कियते ? ॥

५०-( उ० ) मायेश्वरशक्तिरित्युच्यते ॥ नैवं योग्यम्भवितुम् ॥ कथं छलकपट-योर्श्ययोमीयाशब्दस्यापातात् ॥ कश्चिद्वदेदयम्मायावीत्यनेन किङ्गम्यतेऽयं छली कपटी चेति ॥ ईश्वरस्य मायाऽविद्यादि दोषरहितत्वान्निमेलो निरञ्जनो नित्यशुद्धनुद्धमुक्तस्व-भाव एवेतीश्वरो नैव कदाचिन्मायावीति निश्चेतन्यम् ॥ ''क्केशकर्माविपाकाशयैरपरामृष्टः

वायु और तिगुणा स्थूल श्रानि, जल और पृथिवी है। इत्यादि प्रकार निराकार सु-क्ष्म से यह स्थूल जगत् उत्पन्न होता है और स्थूल चुम्बक पत्थर आदि का चूर्णक्रप पीस के प्रत्यक्षता से सब मनुष्य देख दिखा सकते इस कारण निराकार से ही जगत् उत्पन्न होता है। और विना हाथ पग के शीघ्र प्रहण करता विना चक्षु के देखता वि-ना कान के सुनता वह सब को जानता उस का जानने वाला कोई नहीं उस को सना-तन पूर्णब्रह्म कहते हैं इत्यादि श्रुति प्रमाणों से हस्तपादादि अङ्गों के विना भी सब अ-नन्त सामर्थ्य ईश्वर में हैं ऐसा होने पर जो मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर साकार है सा-कार से साकार की उत्पत्ति होती है हस्तपादादि के विना ईश्वर जगत् को उत्पन्न नहीं कर सकता इत्यादि वाग्जाल मनुष्यों का प्रमाद से ही निश्चय होता है।।

४९-(प्र०) ईश्वर गायावी है वा नहीं ? और मायाशब्द का क्या अर्थ कर-ते हों ? ॥

५०-(उ॰) यदि कहते हो कि माया ईश्वर की शक्ति है तो यह ठीक नहीं हो सकता क्यों कि छठ कपट अर्थ में माया शब्द प्रसिद्ध प्राप्त है। कोई कहे कि यह मायावी है इस से क्या ज्ञात होता है कि यह छठी कपटी है। ईश्वर माया और अविद्यादि दोषों से रहित है इसी से निर्मेठ निरञ्जन नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्तस्वभाव ही है। ऐसा कभी न निश्चय करना चाहिये कि ईश्वर मायावी है क्योंकि इस में

पुरुषाविशेष ईश्वर" इति पतञ्जालिसाक्ष्यस्य विद्यमानत्वात् ॥

५१-( प्र॰ ) ईश्वरस्सगुणोऽस्ति निर्गुणो वा ? ॥

५२—( उ० ) उभयमिति प्रतिजानीमः । तद्यथा घटः स्पर्शादिभिस्स्वकीयैर्गुणैस्सगुणस्तथा चेतनस्य ज्ञानादिभिर्गुणैः पृथक्त्वान्निर्गुणोपि स एव ॥ एवमीइवरोपि सर्वज्ञानादिभिः स्वकीयैर्गुणैस्सगुण एवञ्जडत्वजनमरणाऽज्ञानादिभिर्गुणैः पृथक्त्वात्स एव
निर्गुणश्चेति निश्चयः। "एको देवस्सर्वभूतेषु गूडस्सर्वन्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ॥ सर्वोध्यक्षस्सर्वभूताधिवासस्साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चेति" साक्ष्याद्ब्रह्मादयो देवा रामकृष्णनृसिंहाद्यस्सर्वे जीवा एवेति निश्चयः ॥ किञ्च सर्वेषां ब्रह्मादिनां यः सष्टा धारायिताऽन्तर्यामी
सर्वशक्तिमान्न्यायकारी स्वामी चास्ति तैः सेव्यस्तेभ्यो भिन्न एक एवेद्वर इति वेदितव्यम् ॥

५३-( प्र० ) भवाद्भिमृक्तिर्भन्यते न वा ? ॥

५४-( उ॰ ) सालोक्यसामीप्यसानुज्यसायुज्यलक्षणा चतुर्धा मुक्तिर्गन्यतेऽस्गांभिः

श्री पतञ्जाल मुनि की साक्षी भी विद्यमान है—अविद्या आदि क्लेशों और ग्रुभाशुभ क-मीं के फलें। से पृथक् मनुष्यादि की तुल्यता से रहित पुरुष परमेश्वर कहाता है ॥

५१--( प्र० ) ईश्वर सगुण है वा निर्गुण ? ।।

पर-(उ०) ईश्वर सगुण निर्मुण दोनों प्रकार से है यह निश्चित है जैसे घट स्पर्श आदि श्रपंने गुणों से सगुण तथा चेतन के ज्ञानाँदि गुणों से प्रथक होने से निर्मुण भी वही है ऐसे ही ईश्वर भी सर्वज्ञ श्रादि श्रपंने गुणों से सगुण और जन्ममरण जड़पन अज्ञान आदि गुणों से पृथक् होने से निर्मुण भी वही है। उपनिषद् में कहा है कि एक ही देव ईश्वर सब भूतों में अदृष्टता से व्याप्त है सब का अन्तर्यामी सब का अध्यक्ष सब प्राणि अपाणि जगत् का निवास स्थान सब का साक्षी चेतन केवल एक और निर्मुण है इस प्रमाण से ब्रह्मादि देवता और श्रीरामचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र तथा नृशिस आदि सब जीव ही निश्चित होते हैं क्योंकि एक वही ईश्वर देव है ऐसा कहा है। किन्तु सब ब्रह्मादि का जो स्रष्टा श्रीर धारणकत्ती अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान् न्या-यकारी और स्वामी ब्रह्मादि को सेवन योग्य उन से भिन्न एक ही ईश्वर है ऐसा जा-ना चाहिये॥

५३-( प्र० ) आप लोग मुक्ति मानते हो वा नहीं ? ॥ ५४-( उ० ) सालोक्य, सामीप्य, सानुज्य और सायुज्य, यह चार प्रकार की <u>.</u>

### वेद विरुद्ध मत्खण्डन ॥

चतुर्विधाया मुक्तेः कीटशोऽथीं विज्ञायते । ईरवरजीवयोस्समाने लोके निवासस्सा सालोक्यमुक्तिरित्यादयोथी गृह्यन्ते ॥ नैवं शक्यं विज्ञातुङ्कुतः सर्वेषाञ्जीवानामीश्वररिवताऽधिष्ठिते लोके निवासात्स्वतो गईभादीनामिप सा मुक्तिः सिद्धिति ॥ सामीप्यमुक्तिरिप सिद्धा सर्वेषु पदार्थेप्वन्तर्यामित्वेन ईश्वरस्य सामीप्ये वर्त्तमानत्वात् ॥ सानुज्यमुक्तिरिप सवेषाञ्जीवानां स्वतिसिद्धा ॥ कस्मादनन्तचेतनेश्वरस्याऽपेक्षया जीवानां सान्तत्वचेतनापतेरल्पज्ञत्वादिगुणानां सन्त्वात् ॥ सायुज्यमुक्तिरिप सर्वेषाञ्जीवानां साधारणाऽस्ति ॥ कृत
ईश्वरस्य सर्वत्र व्यापकत्त्वात्सर्वेषां जीवानां तत्र व्याप्यसम्बन्धाच्चेति ॥ सा चतुर्धा मुक्ति
वर्यर्थेति मन्तव्यम् ॥ का तर्हि मुक्तिरिति वेंकुण्ठगोलोककेलासादिषु निवास इत्युच्यते ॥ मैवं वाच्यन्तत्र पराधीनत्वादतप्य दुःखापत्तेश्चेति ॥ वेदयुक्तिसिद्धान्तः खलुमुक्तिरेकैवास्ति नान्येति ॥ तद्यथा यथावद्विद्याविज्ञानधर्मानुष्ठानानन्तरं यित्रर्भमम्ब्रह्मतन्वविज्ञानन्तेन सर्वज्ञस्यश्वरस्य सर्वोनन्दस्य प्राप्त्या जन्ममरणादिसर्वदुःखनिवृत्तिरीश्वरानन्देन

मुक्ति हम गानते हैं। प्र०-चार प्रकार की मुक्ति का क्या अर्थ करते हो ?। उ०-एक लोक में जीव ईश्वर का निवास होना सालोक्य मुक्ति इत्यादि अर्थ लेते हैं यह मानना तुसारा ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर के रचे और नियत किये ठोक में सब जीवों का नि-वास होने से स्वयमेव गदहे आदि की भी वह मुक्ति सिद्ध है। और सब पदार्थी में अन्तर्यामी व्यापक होने से ईश्वर सब के समीप में वर्त्तमान है इस से सामीप्य मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है। श्रौर सानुज्य मुक्ति भी सब जीवों को स्वतः सिद्ध ही है क्योंकि अनन्त चेतन ईश्वर की अपेक्षा जीवों में अन्तवाली चेतनता होने से जीव अलपज्ञादि गुण बाले हैं। श्रीर सायुज्य मुक्ति भी सब जीवों की साधारण सिद्ध ही है। वयोंकि ईश्वर के सर्वत्र व्यापक होने और सब जीवों को उस में व्याप्य होने से व्याप्य व्या-पक सम्बन्ध स्वतः सिद्ध ही है।। इसिलये वह चार प्रकार की मुक्ति मानना व्यर्थ ही है। जब यह मुक्ति मानना व्यर्थ हुआ ते। अब कैसी मुक्ति मानोगे ?। यदि कहो कि वैकुण्ठ, गोलोक श्रौर कैलासादि के निवास को मुक्ति मानते हैं यह भी तुझारा क-हना ठीक नहीं क्योंकि वहां पराधीन होने से ही दुःख प्राप्त होगा तो दुःख को मुक्ति नहीं कहा जाता। वेद और युक्ति से सिद्धान्त है कि मुक्ति एक ही है अन्य नहीं जैसे यथावत् जो विद्या, विज्ञान त्र्यौर धर्म का यथावत् अनुष्ठान करने के परचात् निर्आन्त ब्रह्म को जानना उस से सर्वज्ञ ईश्वर के सब आनन्द की प्राप्ति से जन्म मरणादि सब दुःखों की निवृत्ति और ईश्वर के आनन्द के साथ सदैव अवास्थिति मुक्ति कहाती है

सह सदैवावस्थितिर्मृक्तिरित्यतो भवन्मता मुक्तिर्मिथ्येति निश्चयः ॥ सर्वम्परवशं दुःखं स-र्वमात्मवशं सुखमिति मनुसाद्त्यात् ॥

५५—(प्र०) विष्णुस्वामिवल्लभसम्प्रदायादयो वेदसम्गता आहो।स्वित्ताद्विरे।धिनः १ । ५६—( उ० ) न पूर्वः ॥ चतुर्षु वेदेषु तेपामनभिधानात् ॥ वेदविरोधास्पा-खण्डिन एव ते त्विति वेद्यम् ॥ "पाखण्डिनो विकर्मस्थान्वैडाळव्रतिकाञ्छठात् ॥ है-तुकान्वकवृत्तींश्च वाङ्गात्रेणापिनार्चयेदिति" मन्कत्वात् ॥ एते सम्प्रदायशब्दार्थोही नैव सन्ति किन्तु सम्प्रदाहशब्दार्थाही एवेति । सम्यक् प्रकृष्टतया हि दग्धधमेज्ञाना जना भवन्ति येषु ते सम्प्रदाहा इति विवेकः ॥ कदाचित्केनिचत्तेषां विश्वास एव न कर्त्तव्यः ॥

५७—( प्र० ) श्रीकृष्णः शरणं मम । अयमक्षरसमुदायः सत्योऽस्ति मिथ्या वेति ? ॥ ५८—( उ० ) वेदानुक्तत्वात्कपोलकल्पितत्त्वान्मिथ्यैवेति ॥ वेदोक्तमायत्रीमन्त्रो-पदेशत्यागेन मिथ्याकल्पिताऽक्षरसमुदायोपदेशेन नास्तिकत्वं नरकपाप्तिक्च भविष्यति भव्वताम् ॥

इस से आप की मानी मुक्ति मिथ्या ही है यह निश्चय जाना । क्योंकि परवश होना सब दुःख और स्वाधीन होना सुख है । तुझारी मुक्ति में सदा पराधीन रहना है ।।

५५—( प्र० ) विष्णुस्वामी और वल्लभसम्प्रदायी आदि वेदानुक्ल हैं वा विरोधी? ५६—( उ० ) इस में वेदानुकुल होना प्रथम पक्ष ठीक नहीं क्योंकि चारों वेदों में उन का कहीं नाम ही नहीं है । वेदविरोधी होने से वे पाखण्डी ही हैं यह जानना चाहिये धर्मशास्त्र में कहा है कि:—पाखण्डी, वेदाविरुद्ध कर्म करने हारे विडाल के से स्वभाव से युक्त शठ स्वार्थी बगुला के तुल्य पर पदार्थ पर ध्यान रखने वालों का वाणी से भी सत्कार न करे । ये विष्णुस्वामी आदि सम्प्रदाय शब्द से कहे जाने योग्य नहीं हैं किन्तु सम्प्रदाह अर्थात् सम्यक् नाशक ही हैं अच्छ प्रकार सम्यक् रीति से धर्म और ज्ञान जिन का नष्ट हो गया ऐसे जन जिन में हों वे सम्प्रदाह क- हाते हैं कभी किसी को उन का विश्वास ही न करना चाहिये ।।

५७—(प्र०) (श्रीकृष्णः शरणं मम) यह अक्षरों का समुदायरूप मन्त्र स-त्य है वा मिथ्या ?।

५८—( उ० ) वेदोक्त न होने और कपोलकल्पित होने से मिथ्या ही है। वे-दोक्त गायत्री मन्त्र के उपदेश को छोड़ कर मिथ्या कल्पना किये अक्षरों के समुदाय-रूप मन्त्र के उपदेश से आप को नास्तिकता और नरक प्राप्ति होगी।।

#### वेदविरुद्धमतखगडन ॥

५९-( प्र० ) की हमधीं ऽस्य कियते ? ॥

. 7 Sec. 1 &

23

६०—(उ०) यः श्रिया सहितः कृष्णः स मम शरणमास्त्विति । नैवं शक्यं कुतः श्रीकृष्णो गम शरणम्प्राप्तोतु हिनिस्त्वत्याद्यर्थस्य सम्भवादशुद्धानर्थकोयमक्षरसमुदा-योऽस्मात् कारणादस्योपदेशकरणं प्रहणं विश्वासश्च केनिचेन्नेव कर्त्तव्य इत्यर्थः ॥ एवमेव 'न्मोनारायणाय' 'नमिश्शवाय' 'नगो भगवते वासुदेवाय' 'ऐं हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे' इत्यादयोप्यक्षरसमुदायोपदेशा मिथ्येव सज्जनैर्भन्तव्याः ।

अथ वल्लभसम्प्रदायस्थापदेशीयं ब्रह्मसम्बन्धोऽथीद्घृष्टसम्बन्धोऽक्षरसमुदायः सज्ज-नैर्वेदितव्यः ॥ श्रीकृष्णः शरणम्मम सहस्रपरिवत्सरभितकालजातकृष्णवियोगजनितताप-क्केशाऽनन्तितरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय देहेन्द्रियपाणान्तः करणतन्द्रमीश्च दारागारपु-त्राप्तवित्तेहपराण्यात्मना सह समर्पयामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि ॥ सहस्रपरिवत्सरेत्यादि

५९-(प्र०) उक्त मन्त्र का अर्थ कैसा करते हो ? !!

६०—( उ० ) श्री—लक्ष्मी के सहित जो कृष्ण हैं सो मरे शरण हों यह अरण को नष्ट करें इत्यादि अर्थ भी सम्भव है अर्थात् तुम्हारे मन्त्र में "प्रामोतु" पद
नहीं है किन्तु उपर से कल्पना मात्र करते हो वैसे कोई "हिनस्तु" ग्रादि किया की
भी कल्पना कर सकता है उस को तुम कैसे रोक सकोगे ? इसकारण तुम्हारा यह
अक्षरसमुदाय रूप मन्त्र निर्थक अशुद्ध है । इसी से इस मन्त्र का उपदेश करना वा
दूसरे से उपदेश लेना और इसपर किसी को कदापि विश्वास न करना चाहिये । इसी प्रकार "नमो नारायणाय । नमः शिवाय । नमो भगवते वासु देवाय । ऐं हीं की
चामण्डाय विचे " इत्यादि अक्षरसमुदाय रूप बनावटी मन्त्रों के उपदेश भी सज्जनों को
मिथ्या ही जानने चाहिये ।

और वल्लभसंपदायियों के ब्रह्मसम्बन्धनामक मन्त्र का उपदेश वस्तुतः श्रष्टसम्बन्ध रूप ही सज्जनों को समझना चाहिये जैसे ब्रह्मसम्बन्ध का मन्त्र "श्रीकृष्णः शरणं" इत्यादि है। इसका अर्थ यह है कि श्रीकृष्ण मेरे शरण हों। सहस्रों वर्षकाल से हुआ जो कृष्ण का वियोग उससे हुआ जो दुःख और क्लेश उनसे वेरा हुआ में श्रीकृष्ण भगवान् के लिये अपने देह, इन्द्रिय, पाण, अन्तः करण, और स्त्री पुत्र, घर, प्राप्त धन कियासहित देहादि के धर्मों को अपने आत्मा के सहित समर्पण करता हूं और हे-कृष्ण! में तुम्हारा दास हूं। सहस्र वर्ष की गणना करना व्यर्थ है क्योंकि तुम्हारा वल्लभ

सहस्रपरिगणनं व्यर्थम् ॥ कुतः वल्लभस्य युष्माकञ्च सर्वज्ञताया अभावात्पत्यक्षता च न विद्यते सहस्रं वत्सरा व्यतीता इत्यपि कृष्णवियोगे परिगणनमगुक्तं सन्दिग्धत्वात् ॥

६१-( प्र० ) कृष्णशब्देन किङ्गृद्यते ! ॥

६२—( उ॰ ) परब्रह्म गोलोकवासी वेति वदामः । नैतरसत्यमस्ति कस्माज्जन्मगरणवतो जीवस्य कृष्णस्य परब्रह्मत्वाभावात् ॥ गवां पश्नां यो लोकस्स तु दुःखरूपो
दुर्गन्धरूपत्वात्तत्र ये वसन्ति तेष्यसभ्या विद्याहीना आभीरवन्मूर्का विज्ञेयाः ॥ किञ्च
अस्मात्प्रत्यक्षभृतादाभीरपल्लेगीलोकात्पृथक्किश्चर्गोलोकएव नास्तीत्यवगन्तन्यम् ॥ तदुपासकास्तत्र ये गमिष्यन्ति तेपि तादृशा भवन्तीति विज्ञेयम् ॥ कृष्णवियोगजनिततापक्केशाऽनन्तिरोभावोऽहमित्यादि ॥ इदमशुद्धम् ॥ कुतस्तापक्केशयोः पुनरुक्तत्वादेकार्थत्वाच्च ॥ पुनर्गन्तस्य क्लेशस्य तिरोभाविद्दादेशकालवस्तुपरिच्छेदएव।सम्भावनीयः ॥
कृष्णस्तु कृष्णगुणविशिष्टदेहवन्वाज्जन्ममरणादियुक्तत्वाद्भगवानेव भवितुमयोग्यः ॥ तस्मै

और तुम सर्वज्ञ नहीं कि सहस्र वर्ष से ही वियोग हुआ ऐसा निश्चय कर सकी और न प्रत्यक्ष ही सहस्र वर्षों को जान सकते हो कि इतने ही वर्ष व्यतीत हुए। इसिलिये कृष्ण वियोग में निश्चय न हो सकने से वर्ष गणना अयुक्त है।

६१-(प्र०) कृष्ण शब्द से क्या लेते हो ? ॥

६२—(उ०) यदि कहते हो कि गोलोक निवासी परब्रक्ष कृष्ण शब्द से ले-ते हैं तो यह ठीक सत्य नहीं क्योंकि जन्ममरण वाले कृष्ण जीवात्मा परब्रक्ष नहीं हो सकते। गौ आदि पशुभों का लोक दुर्गन्ध के बढ़ने से दुःख रूप होगा उस में जो बसते हैं वे अहीरों के तुल्य मूर्ख विद्याहीन असम्य जानने चाहिये और विचार के देखें तो इस प्रत्यक्ष अहीरों के गामरूप गोलोक से पृथक् अन्य कोई गोलोक ही नहीं ऐसा जानना चाहिये। उस गोलोकनिवासी के उपासक जो वहां जावेंगे वे भी वैसे ही होते हैं यह जानना चाहिये। और जो कहा था कि अनन्त काल से कृष्ण के वियोग से हुए दुःख कलेश से ढपा हुआ में हूं इत्यादि यह अशुद्ध है क्योंकि ताप और कलेश दोनों के एकार्थ होने से दोनों का कहना पुनरुक्त दोष है। फिर अनन्त कलेश की निवृत्ति न हो सकने से प्रत्येक देश काल और बस्तु से क्लेश का पृथक् होना सम्भव नहीं। काले गुण से युक्त शरीरधारी जन्ममरण वाले श्रीकृष्ण को भगवान् कहना भी योग्य नहीं हो सकता। और उन कृष्ण के अर्थ शरीर, इन्द्रिय, प्राण, अन्तः-

देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणतद्धर्माणां समर्पणमेवाशक्यं सदैव तिन्नष्ठत्वात्स्वाभाविकत्त्वाच्च ॥
समर्पणम्भवित चेन्मलम्त्रादिपीडारागद्धेषाऽधर्माणामिष तस्मा एव समर्पणं स्यात्तरफलभोगो
नरकादिप्राप्तिः कृष्णायैव भवेदिति न्यायस्य विद्यमानत्वात् । दारागारपुत्राप्तवित्तेहानामिष
समर्पणम्पापफलकमेव कृतः परदाराणां परपुरुपार्पणस्य पापात्मकत्वात् ॥ तद्धर्माश्चेतिपुल्लिङ्गेन निर्देशाद्धित्तेहपराणीति नपुंसकिलङ्गेन निर्देशाच्चाशुद्धमेव वाक्यङ्कृतो लिङ्गेवपम्यानिर्देशात्परशब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु वर्त्तमानत्वाच्च ॥ आत्मना सह समर्पयामि
दासाऽहं कृष्ण तवास्मीत्यन्तोऽनर्थोऽक्षरसमुदायः ॥ एकैवात्मा जीवो न द्वौ, पुनरात्मना
सहात्नाहं देहेन्द्रियादीनि समर्पयामीत्यशुद्धमेव दासोर्थाच्छ्द एवेति ॥ शृद्धस्य तु जुगुप्सितमिति मनुसाच्यदर्शनात् । त्रास्याभिप्रायो वह्नमेन सिद्धान्तरहस्यादिप्रथेष्वनेकवालबुद्धिगनुष्यभ्रमणार्थः पापवृद्धचर्थश्च निरूपितः ॥ तद्यथा॥ "श्रावणस्याऽमले पक्ष एकादरयां महानिशि ॥ साक्षाद्भगवता प्रोक्तन्तदक्षरश उच्यते ॥ १ ॥ ब्रह्मसम्बन्धकरणात्सर्वे

करण और इन के धर्मों का समर्पण करना अशक्य है क्योंकि शरीर इन्दियादि अपने २ साथ स्वागाविक स्थित है अर्थात् एक शरीर के नेत्रादि छुटा कर दूसरे को नहीं दिये जा सकते । यदि कहो कि नहीं, समर्पण होता ही है तो मल मृत्रादि और पीड़ा, राग, द्वेष तथा अधर्मी का भी समर्पण श्रीकृष्ण के लिये ही होने और मलादि का फल दुःख नरकादि की प्राप्ति भी श्रीकृष्ण के लिये ही होवे यही प्रकट न्याय है। और स्त्री, घर, पुत्र, प्राप्त धन और कियात्रों का समर्पण भी पापफल वाला ही क्योंकि परस्त्री का परपुरुष को समर्पण करना पापरूप ही है। तथा ( तद्धर्मान् ) इस का पुल्लिङ्गनिर्देश श्रीर ( वित्तेहपराणि ) इस विशेषण के नपुंसक होने से वाक्यसम्बन्ध भी अशुद्ध ही है। क्योंकि परशब्द तीनों लिङ्ग का वाचक हो सकता है। हे कृष्ण!में तुम्हारा दास हूं। आत्मा के साथ समर्पण करता हुं यहां पर्यन्त अक्षर समुदायरूप वल्लम का मंत्र अन्धिक है जब जीवात्मा एक ही वस्तु है दो नहीं है तो फिर आत्मा के साथ देह और इन्द्रियादि कों का समर्पण करता हूं यह कथन अगुद्ध असम्बद्ध ही है। और दास अर्थात् शृद्ध हूं शृद्ध का नाम दासान्त निन्दित रखना चाहिये यह मनुस्मृति की साक्षी है सो धर्मशास्त्र के अनुसार तुम शृद्रवत् हो। इस उक्त ब्रह्मसम्बन्ध नामक मन्त्र का अभिपाय बल्लम ने सिद्धान्त रहस्यादि प्रन्थों में अनेक बालबुद्धि मनुष्यों की अम और पाप बढाने के लिये।निरूपण किया है (श्रावणस्या०) श्रावण महीने के शुल्कपक्ष की एका-दशी की आधी रात्रि के समय में साक्षात् भगवान् ने जो कहा है उस की ज्यों का त्यों षान्देहजीवयोः ॥ सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चिवधाः स्मृताः ।।२॥ सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः ॥ संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्याः कदःचन ॥३॥ अन्यथा सर्वदोषाणां निवृत्तिः कथञ्चन । असमर्पितवन्तृनान्तस्माद्वर्जनमाचरेत् ॥ ४ ॥ निवेदिभिः समर्प्येव सर्वे कुर्यादिति स्थितिः ॥ न मतं देवदेवस्य स्वामिभुक्तिसमपर्णम् ॥ ५ ॥ तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्पणम् ॥ दत्तापहारवचनन्तथा च सक्छं हरेः ॥ ६ ॥ न अधिमिति वाक्यं हि मित्रमार्गपरं मतम् ॥ सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥ तथा कार्यं समर्प्येव सर्वेषां बद्धता ततः ॥ गङ्गात्वे सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णनम् ॥ ८ ॥ गङ्गात्वेन निरूप्यं स्यात्तद्वद्वत्रापि चैव हि" ॥ प्रथमतस्त्वसकृदुक्तं कृष्णः भगवानेव नेति कृष्णस्य मरणे जात्वईपन्न्यूनानि पञ्चसहस्राणि वर्षाणि व्यतीतानि स इदानीं वह्न-

कहते हैं। ब्रह्म सम्बन्ध रूप मन्त्र के लेने से सब के जीव और शरीर के सब दोषों की निवृत्ति होजाती है और दोष पांच प्रकार के हैं ॥ एक सहज स्वामाविक, २-देश से हुए २—कालमेद से हुए, ४-लोक वा धर्मशास्त्र में कहे, और ५—वेद में कहे 'ये पांच प्रकार के दोप लग सकते हैं इनकी निवृत्ति ब्रह्मसम्बन्ध करण रूप मंत्र से होस-कती है। परन्तु स्त्री आदि के संयोग से और स्पर्श से होने वाले देपों की न मानना चाहिये अन्यथा दोषों की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती किन्तु समर्पण करने से ही दो-पों की निवृत्ति हो सकती है इसलिये समर्पण अवश्य करना चाहिये। इस से गुसाइयों के चेले निवेदन करने के वस्तुओं सहित समर्पण करके ही सव कार्य करें यही नियम है। देवों के देव विष्णु का यह मत नहीं कि विना समर्पण किये गुसाई के चेले किसी वस्तु को भोगें और समर्पण यही है कि स्वामी गुसांईजी चेलों के सब पदार्थों का भोग प्रथम कर लेवें ॥ इस से सब कामों के आरम्भ में सब वस्तुओं का समर्पण करना ही ठीक है वैसे ही सब पदार्थ हिर को समर्पण करके ही पीछे प्रइण करें ॥ गुन्नांई जी के मत से भिन्न मार्ग के वाक्य मात्र को भी गुसांई जी के चेठा चेठी कभी न सुने । जै-सा सेवकों का व्यवहार प्रसिद्ध है वैसा होना चाहिये। वैसे ही सब वस्तुओं का सम-पर्ण करके सन के बीच में ब्रह्म बुद्धि करे। वैक्षे ही अपने मत में गुर्णो का और दूसरे के मत में दोपों का वर्णन किया करें।। जैसे गङ्गा में अन्य घृणित वस्तु पड़कर पवित्र गङ्गारूप हो जाते हैं वैसे अपने मत के दोष भी गुणरूप समझने चाहिये।। हमने पहिले से कई वार कहा है कि कृष्ण भगवान् ही नहीं हो सकते । जिन कृष्ण जी को शरीर त्यागे कुछ न्यून पांचहजार वर्ष व्यतीत हुए सो उन्होंने अब वस्लम

₹

२६

भस्य समीपे कथामिदमुक्तवान् किन्तु कदाचिन्नैवोक्तवानिति ॥ किञ्च वहाभेनायं पाखण्डजालोऽधर्मकरणार्थो रचित इति जानीमः ॥ साक्षाद्भगवता प्रोक्तमिति केवलं छलमेव तस्य
बह्मभस्य विज्ञेयमिति तस्मात्तदक्षरसमुदायोपदेशस्य पापजनक त्वादसम्बन्धप्रलापत्त्वाच्च
सर्व दोष निवृत्तिरिति ॥ दोषा निवृत्ता भूत्वा वव गमिष्यन्तीति वाच्यम् ॥ नष्टा भविव्यन्तीति ब्रूयुश्चेत्कदाचिन्नेव नश्येयुरन्यकृताः पापदोषा अन्यमनुष्यन्नेव गच्छन्ति किन्तु
कर्त्तेव कृतं शुभाशुभफलम्भुङ्क्ते नान्यः कश्चितिति ॥ हिर्रे कृष्णं समर्पणेनान्यकृताः पापदोषा गच्छेयुश्चेत्तिहि तत्फलभोगार्थ नरकं दुःखं हिररेव प्राप्नुयादिति निश्चयः ॥ कृतः
स्वयं कृतानाम्पापपुण्यक्तमेफलानां स्वभोगेनैव क्षयादिति न्यायाद्वल्लभकृता कल्पना व्यर्थेवेति निश्चयः ॥ सहजाइत्यादि ॥ सहजानां दोषाणां निवृत्या स्वयमेव निवर्त्तत कृतस्तेषां
सहजत्वादिनदाहवत् ॥ सर्वसमर्पणे कृतेऽपि देहस्थानां कुष्ठादिदोषाणां क्षृत्यिपासाशीतोष्णसुखदुःखाऽज्ञानानाम्भवताम्भवचिन्नष्याणाञ्च निवृत्तेरदर्शनात्॥ तथादेशकालोत्था अपि

के समीप आकर कैसे कहा ? किन्तु कदापि नहीं कहा केवल बनावट ही है। किन्तु ब्रह्मभ ने यह पाखण्ड जाल स्वार्थ और अधर्म करने के लिये रचा है यह जान पड़ता है। सक्षात् भगवान् ने कहा यह बल्लभ का केवल जानना चाहिये। इस लिये उस ब्रह्म सम्बन्ध नामक अक्षर समुदायरूप मनत्रका उप-देश पाप का उत्पादक होने से असम्बन्ध और अनर्थक है। और जो सब दोषों की निवृत्ति मानते हो तो निवृत्त होकर दोष कहां जोंबेंग । यदि कही कि नष्ट हो जावेंगे तो कदापि नष्ट नहीं हो सकते क्योंकि अन्य मनुष्य के किये पाप दोष अन्य को नहीं प्राप्त होसकते किन्तु कर्ता ही अपने ग्रुमाग्रुम कर्म फल को भोगता है अन्य कोई नहीं। यदि कहो कि समर्पण करने से अन्य के किये पाप दोष हिर कृष्ण को प्राप्त हों तो उस के दुःखरूप नरकफल मोगने वाले हिर ही होवें यह निश्चय है क्योंकि स्वयं किये हुए पाप पुरायरूप कर्म के फलों की अपने मोग से ही निवृत्ति हो सकती है इस न्याय से वल्लगकृत कल्पना व्यर्थ ही समझनी चाहिये। सहज स्वामाविक दोषों की यदि निवृत्ति होवे तो स्वयं आत्मा की ही निवृत्ति हो जावे क्योंकि जैसे अग्नि के स्वामाविक दाहगुण की निवृत्ति में अग्नि भी नहीं रहता वैसे आत्मा भी न रहेगा सब के समर्पण करने में भी आप तथा आपके शिष्यों के शरीरस्थ कुछ।दि रोग और क्षुधा, प्यास, शीत, उष्ण सुख दु ख तथा अज्ञान आदि की निवृत्ति नहीं दीख पड़ती इस से तुम्हारा समर्पण ठीक नहीं और ब्रह्मसम्बन्ध से देश काल के परिवर्तन से हुए वात पित कफ और

वाति पित्तक फ उवरादियो दोषा भवदादिनां कथन्न निवर्त्तते ? ॥ लोक वेदयो मिंध्याभाषणचौ-र्यकरण गातृ दृहितृ भगिनी स्नुषापर श्लीगमनिवश्चास वातादियो दोषा स्तथा मातृ दृहितृ भगिनी स्नु-षागुरुपत्न्यादि संयोग जास्तासां स्पर्श जाश्च दोषा वल्ल भावि रिदानीन्त नै भवि द्विवल्ल भसंप्रदाय-स्थैभगवदु पदेशेन ब्रह्मभोपदेशेन वा कदाचन नेव मन्तत्र्याः किम् ? ॥ इति भगवद्वल्ल भोपदेशेनानेन कि कम्यते भगवद्वल्ल भो वेदिव रुद्धोपदेशा नास्तिका वधर्म कारिणो विद्याही ने। विषयिणावधर्म प्रवर्त्तको धर्मनाशको न । विज्ञायते ॥ "यो ऽवसन्येत ते मृले हेतु शास्त्राश्च-याद्द्विजः ॥ स साधुभिविहिष्कार्यो नास्तिको वेदिन न्दकः" ॥ १ ॥ इति मनुसाक्ष्यस्य विद्यमान स्वात् ॥ अन्यथा सर्व दोषाणां न निवृत्तिः कथ्य चनेत्यादि रचनम्भ क्षापा-नङ्कृत्वव कृतिमिति विज्ञयम् ॥ कृत ई ह गुपदेशेन सत्यधर्म गुणानां नाश एव भवत्यत ई ह शस्य अष्टी करणार्थस्य पापात्मकस्योपदेशस्योपिर केन चिदिप कदा। चिद्विश्वासो नेव कर्त्तव्य इति निश्चयः ॥ अधर्मोपदेशोयगन्योऽपि वल्लभसंप्रदायस्थानां श्रोतव्यः—तस्मा-

ज्वर त्रादि दोष आप लोगों के क्यों नहीं निवृत्त होते ? और लैकिक धर्मशास्त्र तथा वेद में निरूपण किये मिथ्या वोलना, चोरी करना, माता, कन्या, बहिन, पुत्रवधू आदि अन्य स्त्रियों से समागग और विश्वासवात आदि दोष तथा माता कन्या बाहिन पुत्रवधू और गुरुपत्नी आदि के संयोग और स्पर्श से उत्पन्न हुए दोष वल्लभ सम्प्रदाय के मानने वाले वल्लभ से लेके अब तक हुए आप लोगों को तथा भगवान् के वा वल्लभ के उपदेश से अन्य लोगों को क्या नहीं मानने चाहिये ; इस प्रकार भगवान् और वल्लभ के उपदेश से प्रतीत होता है कि भगवान् और वल्लभ दोनों वेद विरुद्ध उपदेश से नास्तिक अ-धर्म करने हारे, विद्याहीन, विषयी, अधर्म के प्रवर्त्तक और धर्म के नाशक जाने जाते हैं।। नास्तिक का लक्षण धर्मशास्त्र में यही किया है कि जो तर्क शास्त्र के आश्रय से वेद और धर्मशास्त्र का अपमान करता अर्थात् वेद से विरुद्ध स्वार्थ का आचरण करता है श्रेष्ठपुरुषें। को योग्य है कि उस को अपनी मण्डली से निकाल के बाहर कर देवें क्योंकि वह वेद निन्दक होने से नास्तिक है इस से आप लोगों में नास्तिकता प्रतीत होती है।। और यह जो कहना है कि हमारे मत को ग्रहण किये विना दोषों की निवृत्ति अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती यह रचना गांग पीकर के ही की है यह जानना चाहिये क्योंकि ऐसे मत के उपदेश से सत्यधर्म और गुणों का नाश ही होता है। इस से ऐसे अष्ट करने के अर्थ प्रवृत्त हुए पापरूप उपदेश के ऊपर किसी को कदावि विश्वास नहीं करना चाहिये यह निश्चय है।। और भी थो- दादौ स्वोपभागात्पूर्वमेव सर्ववस्तुपदेन भार्यापुत्रादीनामि समर्पणं कर्त्तव्यं विवाहानन्तरं स्वोपभोगे सर्वकार्ये सर्वकार्यनिमित्तं तत्कार्योपयोगिवस्तु समर्पणं कार्य्य, समर्पणं कृत्वा पश्चान्तानि तानि कार्याणि कर्त्तव्यानीत्यर्थः ॥ १ ॥ अथाऽस्य खण्डनम् ॥ विवाहानन्तरं स्वोप्मोगात्पूर्वमेव गार्यापुत्रादीनामि पवित्रीकरणार्थमाचार्याय गोस्वामिने समर्पणं कृत्वैव पश्चात् तानि कार्याणि कर्त्तव्यानीति भवाद्भिरुपदिश्यते चेर्ताहं स्वस्नीदृहितृभगिनीपुत्रादीनामिष पवित्रीकरणार्थ समर्पणं किमर्थ न क्रियते । अस्माकिमच्छाऽन्येभ्यः स्वभार्यावीनां समर्पणार्थानास्त्यतो न क्रियत इति ब्रुयुश्चेत्तर्धन्येषां भार्यादीनां समर्पणं स्वार्थम्पापद्भीनां समर्पणं कार्यन्ति तत्पुण्यात्मकञ्चेत्ति स्वभार्यादीनामप्यन्येभ्यः पुण्यात्मकं समर्पणं किमर्थं न क्रियते । सिद्धान्तस्तु येन यया सह यस्य यस्याश्च विवाहो जातस्तयोः परस्परं समर्पणञ्जातमेव नान्यथेति वेदितव्यम् ॥ तस्मादस्य व्यभिचारमयोपदेशस्य वर्ष्यस्य केनचित्पुरुषेण कयाचित्स्यया च विश्वासः कदाचित्नेव कर्त्तव्य इति

डा यह वल्लभसम्प्रदायियों का अधर्मीपदेश सुनना चाहिये-जिस कारण सर्वस्व समर्पण के विना सब दोषें। की निवृत्ति नहीं हो सकती इसिलिये गुसाई जी के चेलों को उचित है कि अपने भोग करने से पहिले ही सब वस्तुओं का समर्पण अर्थात् स्त्री पुत्र आ-दि का भी समर्पण करें। विवाह होने पश्चात् अपने भोगने के सब काम में सब का-य्यों का निमित्त उस कार्य के उपयोगी वस्तु का समर्पण करना चाहिये समर्पण कर के उन २ वस्तुओं से कार्य भोग करने चाहिये।। इस का खण्डन—यदि आप लोग यह उपदेश करते हो कि विवाह होने परचात् अपने भागने से पहिले ही पवित्र करने के अर्थ स्त्री पुत्रादि का भी आचार्य गोस्वामी के लिये समर्पण कर के ही पश्चात् अपने भोग सम्बन्धी काम करने चाहियें तो अपनी छी कन्या भगिनी और पुत्रादि का भी पवित्र करने के अर्थ समर्पण क्यों नहीं करते ? यदि कहो कि अपनी स्त्री अ।दि को ओरों के लिये समर्पण करने की इमारी इच्छा नहीं इस से नहीं करते तो अन्यों की स्त्री आदि का पापरूप समर्पण अपने लिये क्यों कराते हो ? यदि कही कि उन का हमारे लिये समर्पण करना पुण्यरूप होता है तो अपनी स्त्री आदि का पुण्यरूप समर्प-ण अन्यों के लिये क्यों नहीं करते ? । सिद्धान्त वस्तुतः यही है कि जिस का जिस के साथ विवाह हुआ उन का परस्पर समर्पण हो ही गया अन्यथा नहीं हो सकता यह जानीं । इस से व्यिभचारमय उपदेशों वाले इस वल्लभ सम्प्रदाय का किसी पुरुष वा स्त्री को कदागि विश्वास न करना चाहिये यही निश्चय है। जो छोग विश्वास करते

निश्चयः ॥ ये विश्वासं कुर्वन्ति कारिष्यान्ति वा तेषां नरक्रशाप्तिरेव फलं कुतः पापाचर-णोपदेशस्य दुःखफलस्वात् ॥

किञ्च पुष्टिप्रवाहमार्गोपि ताहश एव मिथ्या॥ पुष्टिप्रवाहमर्यादा धर्माचरणार्था उता-ऽधर्माचरणार्थाः ?॥ नाद्यः कुतो वरुलभादीनामिदानीन्तनान्तानाम्परस्त्रीगमनाद्यधर्माचरणस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्यां दर्शनात् ॥ अश्ववृष्यम्यानरगर्द्भादयो यथा अश्विन्यादिस्त्रियो दष्ट्-वा पुष्टिप्रवाहान्मैथुनमाचरन्ति तथा भवतामिष पुष्टिप्रवाहत्वं दश्यते नान्यथा। भवता-मियमेव मर्यादा वेदिवद्याधर्माचरणत्यागः परस्त्रीगमनं परधनहरणमधर्माचरणं वेदो-क्तधर्मिवनाशकरणञ्चेत्यत्रैव पुष्टिप्रवाहौ चिति निश्चीयते॥ त्रास्मित्रर्थे वरुलभ आह ॥ वैदिकत्वं लौकिकत्वं कापटचात्तेषु नान्यथा॥ वैष्णवत्वं हि सहजन्ततोऽन्यत्र विपर्यय इति ॥ त्रातप्य वरुलभे हि नास्तिकत्वं सिद्धम्भवति कुतः लौकिकवैदिकत्वस्य कपटमध्ये गणितत्वात् ॥ तस्य संप्रदायस्था अपि नास्तिका गणनीया वेदिकद्धाचरणात् ॥ यज्ञो वै विष्णुव्यीपको वा॥ तदनुष्ठानत्यागान्म् र्त्तिपूजनासक्तत्व।द्व्यापकभक्तिवियोगाद्भवन्तो

हैं वा करेंगे उन को नरक प्राप्ति ही फल होना सम्भव है क्योंकि पापाचरण के उपदेश का फल दुःख ही है।।

और हमारे मत में शरीरादि की पृष्टि परम्परा से चली आती है यह भी वैसी ही मिथ्या है। पृष्टि प्रवाह की मर्यादा धर्माचरण के लिये है वा अधर्माचरण के अर्थ ?। इसमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं क्योंकि वल्लभ से लेके श्रव पर्धन्त हुए गुसाइयों का परस्री गमनादि अधर्माचरण पत्यक्ष और अनुमान से प्रसिद्ध दीख़ पड़ता है। घोड़े बैल वानर और गर्दभ आदि जैसे घोड़ी आदि अपनी सजातीय स्त्रियों को देख के पृष्टि की उन्मत्तता के प्रवाह से मैथुन को प्रवृत्त होते हैं वैसे ही श्राप लोगों का भी पृष्टिप्रवाह दीख पड़ता है अन्यथा नहीं। आप लोगों की यही मर्यादा है कि वेदिवधा श्रीर धर्माचरण का त्याग परस्त्रीगमन पराया धन हरना अधर्म का आचरण और वेदोक्त धर्म का नाश करना इसी में पृष्टि और प्रवाह निश्चित होते हैं ॥इस दिषय में वल्लभ कहता है कि—''लैकिक और वैदिक धर्म विषय कपटरूप होने से यथार्थ नहीं इस में सन्देह नहीं किन्तु एक वैष्णव मत ही सहज है इस से अन्य सब विपरीत हैं,, इसी से वल्लभ में नास्तिकता सिद्ध हो गई क्योंकि वल्लभ ने लौकिक वैदिक समी विरोधी होने से नास्तिक समझने चाहिये। विष्णु शब्द का अर्थ यज्ञ व व्यापक होता है उस यज्ञ वा व्यापक विष्णु परमेश्वर की भिक्त का अनुष्ठान

वैष्णवा एव नेति निश्चेत्रयम् ॥ पूजानाम सत्कारसमज्जनानां तस्या अरिर्नामशत्रुरयम्पूजारिशाब्दार्थो वेद्यः॥ त्रार्तिनीम दुःखन्ताङ्करोतीत्यार्तिकारः॥ गोशब्देन पशुगुणवान्
साईशब्देन यवनाऽऽचार्यः ॥ अयंगोसांच्याख्यशब्दार्थोऽर्थाद्यस्य गम्यागम्ययोर्विनेको
न भवन्यागञ्च न कुर्याद्धर्मन्यायिकद्भपक्षपातत्यागञ्च वेदोक्तन्धर्मम्पपरित्यजेत्तादशाः
भवन्तो दश्यन्त इति ॥ वाजिशब्देनाऽश्वो वा गर्द्भो मध्यस्थो वेति वावाजिशब्दार्थः॥
रागोऽस्यास्तीति रागी वै इति निश्चयेन रागीति वैरागिशब्दार्थः। दण्डेन तुल्यो दण्डवत्
दण्डवन्नाम काष्ठवत्। हिन्दुशब्दस्यार्थः कृष्णवणी दस्युः पाषाणादिमूर्त्तिपूजको दासईश्वरोपासनाविरहश्चत्यादयोर्थाः॥ इत्यादिशब्दार्थानामन्धपरम्पराऽविद्यापचारेण विद्यात्यागेनार्यशब्दाभिधानार्थज्ञानेन च विनाऽद्यपर्यन्तमागता वल्लगादिसम्प्रदायरूपेणात्यन्तं परिणता
सा सद्यस्सज्जनैस्त्यज्यतागिति निश्चयः॥

अथ शुद्धाद्वैतमार्त्तण्डसण्डनं लिख्यते ॥ शुद्धाद्वैतशब्दस्य कोऽर्थः क्रियते? ॥ द्विधा

छोड़ के मूर्तिपूजन में आसक्त होने से आप लोग वैष्णव ही नहीं हो सकते यह नि-इचय जानना चाहिये । पूजा नाग सत्पुरुषों का सत्कार उस का जो अरि नाम शत्र यह पजारिशब्द का अर्थ है। आर्तिनाम दुःख को जो करे वह आर्तिकर्ता कहाता है। गोनामक पशुगुणयुक्त सांई शब्द से मुसलमानों का आचार्य अर्थात् जिस को अगम्या-गमन का विवेक न हो और त्याग भी न करे धर्मन्याय से विरुद्ध पक्षपात को भी न छोडे और वेदोक्त धर्म का त्याग कर देवे वह गोसांई कहाता है वैसे ही आप लोग दीख पडते हैं इसी से गोशाई कहाते हो । वाजी नाम घोडा दूसरे वा शब्द से घोडे का विकल्प करने से गदहा वा मध्यस्थ खिच्चर यह "वावाजी" शब्द का अर्थ है ॥ राग जिस में हो वह रागी वै नाम निश्चय कर जो रागी हो उस को " वैरागी" कहते हैं यही वैरागी शब्द का अर्थ है दण्ड नाम काष्ठ के तल्य अर्थात् जो जड हो उस को दण्डवत् कहते हैं यह ''दण्डवत् '' शब्द का अर्थ है ॥ काले वर्ण वाला, डाकू, पाषाणा-दि मूर्तियों का पूजक, सेवक, गुलाम और ईश्वर की उपासना से रहितं इत्यादि हिन्दु शब्द का अर्थ है ॥ इत्यादि शब्दों के अर्थों की अन्धगरम्परा अविद्या के प्रचार, विद्या के त्याग और आर्य शब्द के वाच्य अर्थ के न जाने निना अब तक चली आई और बल्लभादि सम्पदायोंके साथ अत्यन्त परिणाम को प्राप्त है यह अन्धपरम्परा सज्जनों को शीघ्र ही त्यागने योग्य है यह निश्चित है।।

अब शुद्धाद्वैत मार्तण्ड का खण्डन लिखते हैं--शुद्ध अद्वैत शब्द का क्या अर्थ

इतं द्वीतं द्वीतमेव द्वैतं न द्वैतगद्वैतं कार्यकारणरूपमेकीमृतमेव ॥ यद्वा तदेव ब्रह्म स्वीपुरुषरूपेण द्विधा जातं क्रीडाकरणार्थामिति च ॥ नैवञ्छक्यं वक्तुम् ॥ कृतः ॥ अविद्यादिदोपरिहतत्वात् सदैव विज्ञानस्वरूपत्वाद्ब्रह्मणो जगद्र्पापकत्वमयोग्यमेव ॥ यदि जीवादिकार्यरूपं यज्जगद्ब्रह्मेवास्ति तर्धानन्तिवज्ञानरचनधारणसर्वज्ञतासत्यसङ्कलादयो गुणा अस्मिञ्जगति कथन्न दृश्यन्ते ॥ तथाच ॥ जन्ममरणहर्पशोकक्षुधातृपावृद्धिक्षयमृद्धन्त्वादयो दोषा जगत्स्था एवं सति ब्रह्मण्येव भवेयुर्वन्धनरकदुःखविषयभोगादयश्च ॥ तस्माद्धिक्षमकृतोऽर्थो मिथ्येवेति विदित्वयम् ॥ द्वीतमिति ॥ द्वीतं तदेव द्वैतं स्यादद्वैतन्तु तते। इत्व ब्रह्ममञ्ज्ञनन्द्रप्टव्यम् ॥ द्विधाकारणकार्यरूपेण परिणतञ्चेत्तर्ध्वानदुःखवन्धननरकपाप्त्यादयो दोषा ब्रह्मण्यवस्यः ॥ पूर्वावस्थितस्य द्वयस्यावस्थानतरप्र। सिः परिणामः ॥ तथेव भवन्मते ब्रह्मेव जगदाकारञ्जातमेन किमागतिति श्र्यताम् ॥ ये जगत्स्था अविद्याज्वरपीड़ादयो दोषा अपि वह्नमेन ब्रह्मण्येव स्वीकृता अत-एव भवन्मतं वेदयुक्तिविरुद्धमेवेति विज्ञेयम् ॥ वद्विभेन सर्व खिल्वदं ब्रह्म वेद नेह नाना-एव भवन्मतं वेदयुक्तिविरुद्धमेवेति विज्ञेयम् ॥ वद्वभेन सर्व खिल्वदं ब्रह्म वेद नेह नाना-

करते हो ? दो प्रकार से पाप्त हो वह द्वीत कहाता जो द्वीत है वही द्वैत और जो द्वेत न हो वह अद्वेत-कार्य कारण का एक रूप होना है अथवा वही एक ब्रह्म स्त्री पुरुष रूप से दो प्रकार का कीड़ा करने के लिये गकट हुआ यह कहना ठीक नहीं ॥ क्यों िक अविद्यादिवोषों से रहित होने और सदैव विज्ञान स्वरूप होने से ब्रह्म का जग-त्रूप होना अयोग्य ही है। यदि जीव आदि कार्यक्रप जो जगत् है वह ब्रह्म ही है तो अनंत, विज्ञान, रचन धारण, सर्वज्ञता, सत्यसङ्कल्प आदि गुण इस जगत् में क्यों नहीं दीख पडते ? त्रीर ब्रक्स को कार्यरूप माने तो जन्म, मरण, हर्ष, शोक भूख, प्यास, बढना, घटना और मुद्रपन आदि जगत् के प्राणियों के दोप ब्रह्म में प्राप्त होवें इस से बन्ध्य, नरक द: ख और विषयभोग भी ईश्वर को ही होवें इस से बल्लभ का किया अर्थ मिथ्या ही जानना चाहिये। और द्वीत, द्वैत एकही बात है द्वैत का निषेध अद्वैत कहा-ता इस का प्रत्यक्ष उदाहरण " सर्वे खिलवदं " यह श्रुति है यह वल्लम का भूंकना है। कार्य कारण क्रप ब्रह्म दो प्रकार से परिणत है तो दुःख, बन्धन, और नरक पा-प्ति होना आदिदोष ब्रह्म में ही होवे। पूर्व अवस्थित प्रव्य की अवस्थान्तरप्राप्ति परिणाम कहता है। वैसे ही आपके मत में ब्रह्म ही जगत्रूप बनगया इससे क्या आया यह सुनी। जो जगत् में अविद्या ज्वर पीड़ा आदि दोष भी वल्लभ ने ब्रह्म में ही मानलिये इसी से आप का मत वेद और युक्ति से विरुद्ध है यह जानना चाहिये । वल्लग ने ( सर्व ख-

स्ति किञ्चना ॥ तज्जलानिति शान्त उपासीतेत्यादि श्रुतीनामर्थी नैय विज्ञातः । कृतः ॥ विदुषां समाधिसंयमे विज्ञानेन यादृशं ब्रह्म विज्ञायते तत्रत्योऽयमनुगयः ॥ यथा केनचिदुक्तं सर्व खिल्वदं सुवर्णगिह नानापित्तलादिधात्वन्तरं मिलितं नास्ति ॥ तथैय सचिदानन्दैक-रसब्रक्षाण नाना वस्तु मिलितं नास्ति ॥ किन्तु संव खिल्वदं ब्रह्मेकरसमिति विज्ञेयमखण्डै करस्त्वादमेकेद्यत्वाद्ब्रह्मणश्चेति यथाऽयमात्मा ब्रह्मत्यत्रेदं शञ्देनात्मनो ब्रह्मणप्य ग्रहण मिति निश्चेत्रव्यं न कत्त्यचिज्ञगद्वस्तुनः संबन्धग्रहण्य ॥ तथा तज्जलानिति ब्रह्म शान्तः सञ्चपासीत तस्पाद्ब्रह्मानन्तसामध्यति वास्य जगते। जननधारणप्राणदीनि भवन्तीत्येवम्ब्रह्मोपासनीयमेव नान्यदित्यर्थो ब्रह्मभेनापि नैय विज्ञातस्तत्संप्रदायस्थानाम्भवतान्तु का कथा॥ "सर्वे ब्रह्मात्मकं विश्वमिद्माबाध्यते पुरः ॥ सर्वशब्देन यावद्धि दृष्टश्रुतमदो जगत् ॥ १ ॥ बोध्यते तेन सर्व हि ब्रह्मरूपं सनातनम् ॥ कार्यस्य ब्रह्मरूपस्य ब्रह्मेवस्याद्धिकारणम् ॥ २ ॥ साकारं सर्वशक्ते के सर्वज्ञं सर्वकृतं च ॥ सचिदानन्दस्वरूपं हि ब्रह्म तस्मा-

हिनदं न्रह्म ) इत्यादि श्रतियों का अर्थ नहीं जाना क्यें। कि समाधि के संयम करने में विज्ञात के प्रकाश से जैसा ब्रह्म खरूप जाना जाता है उस समय का किया विद्वानों का अनमन ही श्रति का तालर्थ है। जैसे किसी ने कहा कि:-सब यह सवर्ण है इस में अनेक पीतल आदि धात मिले नहीं हैं वैसे साचिदानन्द खरून एकरस बहा के बीच में नाना वस्त मिछी नहीं हैं किन्त यह सब ब्रग्न ही एक रस है ऐसा जानना चाहिये क्योंकि ब्रह्म एकरस अखण्ड और अभेद्य है। जैसे (अयमात्मा ब्रह्म) यह त्रात्मा ब्रह्म है इस वाक्य में इदम् शब्द से ब्रह्मात्मा का ही प्रहण होता है किन्तु किसी जगत् के वस्तुका सम्ब-न्ध यहण नहीं होता । ( तज्जलान इति ब्रह्म ) "तज्ज" नाम उसी से यह सब जगत उत्पन्न हुआ ''तल्ला' नाम उसी में सब लय होता ''तदनु'' नाम उसी में सब जगत चेष्टा कर रहा है इस प्रकार शान्त हुआ। पुरुष ब्रग्न की उपासना करे । अर्थात उस ब्रह्म के अनन्त सामर्थ्य से ही इस जगत के जन्म मरण और चेष्टादि कर्म होते हैं इस प्रकार से बहा ही की उपासना करनी चाहिये अन्य की नहीं यह अर्थ वल्लभ ने नहीं जाना तो वल्लभ ने सम्प्रदायी आप लोगों की तो कथा ही क्या है। यह सब जगत् ब्रह्म सरूप है यह पहिले ही जताया है। सर्व शब्द से जितना देखा सुना यह जगत् है वह सब जानना इससे वह सब जगत् ब्रह्मरूप सनातन है क्यों कि ब्रह्मरूप कार्य जगत् का कारण ब्रह्म ही हो सकता है। वह ब्रह्म साकार, सर्वशक्तियुक्त, एक, सर्वज्ञ और सब का रचने हारा सिचदानन्द खरूप है उसी से यह जगत् हुआ है। इत्यादि

दिदञ्जगत् ॥ ३ ॥ शुद्धाद्वैतपदे ज्ञेयः समासः कर्मधारयः॥ अद्वैतशुद्धयोः प्राहुः पष्ठीतत्पुरुपं वुधाः" ॥४॥ इत्यादयः श्लोकाः शुद्धाद्वैतमार्तण्डे अर्थतोऽशुद्धा एवेति निश्चयः॥
कर्मधारयसमासोऽसंगतः कुतः कार्यकारणयोस्तादारम्यगुणादर्शनात् ॥ पष्ठीतत्पुरुषोऽप्यसङ्गतः द्वौ चेद्वस्तुतो न कदाचिदेकता अवास्तवौ द्वौ चेत्कार्यकारणकथनं व्यर्थम् ॥
शुद्धश्च शुद्धा च शुद्धे तयोस्क्षीपुंसयोरद्वैतमर्थान्मैथुनसमये द्वैतं स्त्रीषु राधाभावना स्विस्मन् कृप्णभावना च कियते ॥ अहं कृप्णस्त्वं राधा ह्यावयोरस्तु संगम इत्यादि पतितकारकं
वल्लभादीनां मतिमिति निश्चयः ॥ कुतः लद्दमणभट्टेन संन्यासं पूर्वङ्गृहीत्वा पुनर्गृहाश्रमः
कृतः स एव प्रथमतः श्ववद्वान्ताशी जातः तत्पुत्रो वल्लभोपि पूर्व विष्णुस्वामिसम्प्रदाये
विरक्ताश्रमङ्गृहीत्वा पुनरभूग्गृही तथानेकविधो व्यभिचारो गोकुलनाथेन विद्वलेन च कृतस्तत्सम्प्रदाय श्रन्थेषु प्रसिद्धः ॥ लद्दमणभट्टं मूलपुरुषमारभ्याद्यपर्यन्तं व्यभिचारादिदृष्टङ्कर्म यथावद्वल्लभसम्प्रदाये दृश्यते येऽस्य सम्प्रदायस्योपिर विश्वासङ्कुर्वन्तीमान् गुरूश्च

वल्लभ के रलोक शुद्धाद्वैतमार्तण्ड नामक प्रनथ में वस्तुतः अशुद्ध ही हैं यह निश्चय जानो शुद्ध नाम कार्य और अद्वैत नाम कारण जो शुद्ध है वही अद्वैत, यह कर्मधारय समास कार्य कारण के एक स्वरूप एकात्मक गुण वाले न होने से असङ्गत हैं। पष्ठीतत्पुरुष-समास भी ठीक नहीं क्योंकि वस्तुतः जो दो पदार्थ हैं उनकी एकता क्योंकर होसक-ती है ? श्रीर यदि वस्तुतः दो नहीं हैं तो कार्य कारणरूप कहना व्यर्थ है इससे शुद्ध पुरुष और शुद्ध स्त्री दोनों का एक शेष समास भी असङ्गत है। अर्थात् मैथुन समय में द्वेत स्त्रियों में राधा भावना और अपने में कृष्ण की भावना करते हैं। मैं कृष्ण तृ राधा मेरा तेरा सक्रम होवे इत्यादि कुकर्म से वल्लभादि का मत पतित करने वाला जा-नना चाहिये क्योंकि इनका पूर्व आचार्य लक्ष्मण भट्ट हुआ उसने पहिले संन्यास प्रहण करके पीछे गृहाश्रम धारण किया इसलिये लक्ष्मण भट्ट ही पहिले कुत्ते के तुल्य वा-न्ताशी अर्थात् उगले हुए को खाने वाला हुआ। पिहले गृहाश्रम को छोड़ के संन्यास लिया पीछे उसी वान्त के तुल्य त्यागे हुए गृहाश्रम का ब्रहण और संन्यास का त्याग किया । इसी रुक्ष्मण भट्ट का पुत्र बल्लभ हुन्त्रा इसने भी पहिले विष्णु स्वामी के सम्प्र-दाय में विरक्त ( संन्यास ) आश्रम ग्रहण कर फिर गृहाश्रम धारण किया । और मो-कुलनाथ विट्ठल ने अनेक प्रकार का व्यभिचार किया इत्यादि बातें इनके मत के प्रन्थों में प्रसिद्ध हैं। इनके आदि पुरुष लक्ष्मण भट्ट से लेकर अब तक बल्लभसम्प्रदाय में व्यभिचारादि दुष्ट कर्म यथावत् दीख पड़ता है तथा जो लोग इनके मत पर विश्वास मन्यन्ते तेपि तादृशा एवेति विज्ञातन्यम् ॥ एतादृशस्य पापकर्मकर्त्तुरधर्मात्मनो गुरोस्त्यागे हनने च पुण्यमेव भवति नैव पापञ्चेत्यत्राह मनुः ॥ ''गुरुं वा वालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ॥ आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ १ ॥ नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भ-वित कश्चन ॥ प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छतीति'' ॥२॥ धमे त्यक्ता ह्यधमें प्रवर्तेत स आततायी विज्ञेयः ॥

( प० ) शुद्धाद्वैतम्प्रकाशरूपं स्वभावत उताऽन्धकाररूपम् ? ॥

( उ० ) नाद्यः कुतः स्वभावतः प्रकाशस्वरूपस्य मार्त्तण्डार्थसूर्यापेक्षाभावात् । न चरमः स्वभावतोऽन्धकारस्वरूपञ्चेत्सूर्येणापि तस्य प्रकाशासंभवात् ॥ एवमेव तिसद्धा-न्तमार्त्तण्डस्यापि खण्डनं विश्चेयम् ॥ अतएव शुद्धाद्वैतमार्त्तण्डसित्सद्धान्तमार्त्तण्डयोर्नाम-मात्रमपि शुद्धं नास्ति पुनर्भन्थाशुद्धेस्तु का कथा ॥ एवमेव विद्वन्मण्डनस्यापि खण्डनं विश्चेयम् ॥ विट्ठल एव यदा विद्वान्नासीत्पुनर्विदुषां मण्डनङ्कर्तुं कथं समर्थः स्यात्॥ किन्तु

करते और इन वल्लभादि मतस्थ लोगों को गुरु मानते हैं वे भी वैसे ही जानने चाहिये। एसे पाप कर्म कर्ता अधर्मी गुरु के त्यागने और मार डालने में पुण्य ही होता है पाप नहीं इस विषय में धर्मशास्त्र का प्रमाण है:-गुरु, बालक, वृद्ध वा वहुश्रुत ब्राह्मण ये सब आततायी धर्मनाशक अधर्म के प्रवर्त्तक हों तो राजा विना विचारे मार डाले। क्योंकि आततायी के मारने में मारने वाले को दोष नहीं लगता चाहे प्रसिद्धि में मारे वा अपिसिद्धि में सर्वथा कोध को कोध मारता है किन्तु हिंसा नहीं कहाती। धर्म को छोड़ के सर्वथा जो अधर्म में प्रवृत्त हो वह आततायी कहाता है।।

प०-शुद्धाद्वैत प्रकाशरूप है वा स्वभाव से श्रन्धकार रूप है? ॥

उ०—प्रकाशरूप होना पहिला पक्ष इसिलये ठीक नहीं कि यदि स्वभाव से प्रकाशस्क्रप हो तो सूर्य के तुल्य स्वयं प्रकाशरूप होने से मार्तण्ड नामक पुस्तक देखने
के अर्थ सूर्य की अपेक्षा न होने सूर्यप्रकाश की अपेक्षा विना ही कार्य सिद्ध कर सके
सो सम्भव नहीं। स्वभाव से अन्धकार स्वरूप होना द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं क्योंिक
स्वभाव से ही अन्धकार स्वरूप हो तो सूर्य से भी उस का प्रकाशित होना असम्भव
हो जाने इसी प्रकार सत्सिद्धान्त मार्चण्ड का भी खण्डन जानो । इस पूर्वीक्त प्रकार
गुद्धाद्वैतमार्चण्ड और सत्सिद्धान्तमार्चण्ड ये दोनों पुस्तक का नाम मात्र भी शुद्ध नहीं
है अन्थ के अशुद्ध होने का तो कहना ही क्या है इसी प्रकार विद्वन्मण्डन नामक अन्ध का भी खण्डन जानो । जब तुम्हारा आचार्य विद्वल ही विद्वान् नहीं था तो िकर

परस्रीगमन परधन हरण व्यभिचारमण्डने च सामर्थ्यन्तस्याभूनान्यत्रेति विज्ञेयम् ॥ तत्र दिङ्मात्रनिदर्शनं वर्ण्यते ॥ निजमुरिककिति ॥ मुरिकिका नादेन तेनागता गोकुलस्य सम्बन्धिन्यः सुन्दर्यः परिक्षियः कृष्णेन स्नेहाद्वोगार्थं स्वीकृता इत्युक्तम् ॥ प्रतिर्लक्षणे ॥ युवितं युवितं ल्लीकृत्य यः सम्भेदः सङ्गमः कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोवितइत्यादि अष्टवचनस्योक्तत्वाद्विद्वन्मण्डनित्तत्यस्य नामायोग्यमेव ॥ कृतः ॥ मूर्खन्यभिचाराधर्माणामत्र मण्डनत्वात् ॥ एवमेवाणुभाष्यमप्यसङ्गतमेवित वद्यम् ॥ तथा च शतशो भाषाप्रन्था रसभावनादयोपि अष्टतरा एव ॥ तत्रत्यैकदेशनिदर्शनं लिख्यते । राधायाः कुचाद्यङ्गेषु मोदकादिभावना कर्त्तन्या तथा गोलोक एक एव पुरुषः कृष्णः ॥ अन्यास्सर्वाः स्त्रियः सन्ति ॥ अह।र्निशन्ताभिः सह कृष्णः क्रीडाति ॥ पुनः सूर्योदयसमये यावत्यः स्त्रियस्तावन्तः पुरुषाः कृष्णशराशित्रःस्त्येकैकामेकैको गृहीत्वा पुष्कलं मैथुनमाचरन्ति सर्वे ॥ तथा वन्ल्लभस्य महाप्रभुरिति संज्ञाकृता प्रभुरितिश्वरस्यनामास्ति ॥ प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वत इत्यादि श्रुतिषु वर्णितम् ॥ तेनेश्वरेणाद्यपर्यन्तं तुल्यः कोपि न भूतो न भविष्यतीत्यिधकन

विद्वानों का मण्डन कैसे कर सकता है। किन्तु परस्त्रीगमन पराया धन हरना, और व्यभिचार के मण्डन करने में तो अवश्य उसका सामर्थ्य था अन्य किसी कार्य में न-हीं सो उदाहरणमात्र दिखाते हैं विद्रलकृत विद्रन्मण्डननामकग्रन्थ में (निजमुरलिका०) इत्यादि लिखा है अभिप्राय यह है कि मुरली का शब्द सुनके गोकुल की मुन्दर मुन्दर स्त्रियां आई, कृष्ण ने उन के साथ कीडा करने के लिये पीति से उन का प्रहण किया। अर्थात युवति २ स्त्रियों को देख कर जितनी गोपों की स्त्रियां थीं उतने ही अपने एक ही प्रकार के शरीर धारण कर उन से समागम किया इत्यादिश्रष्ट वचनों के कहने से विद्वन्मण्डन नाम अयोग्य ही है क्योंकि इस पुस्तक में मूर्ख व्यभिचार श्रीर अधर्मों का मण्डन है। इसी प्रकार अणुभाष्य भी असङ्गत ही है और ऐसे ही रस भावना आदि सैकड़ों भाषा के अन्थ भी अत्यन्त अष्ट हैं। इसमें एक बात उदाहरण के लिये लिखते हैं ॥ राधा के कुच आदि अङ्गों में मोदक आदि की भावना करनी चाहिये ॥ तथा गो-लोक में एक कृष्ण ही पुरुष अन्य सब स्नियां हैं कृष्ण उन स्नियों के साथ दिन रात कीड़ा करते हैं ।। सूर्य उदय होते समय जितनी श्चियां हैं उतने ही पुरुष कृष्ण के शरीर से निकल के एक २ स्त्री को एक २ पुरुष ग्रहण कर सब अच्छे प्रकार मैथुन करते हैं।। और बल्लभ का महाप्रभु नाम रक्खा है प्रभु नाम ईश्वर का है।। प्रभु सब शरीरों में व्याप्त है यह वेद में कहा ।। जब उस ईश्वर के तुल्य अब तक न कोई हुआ न होगा

## ३६ वेद्विरुद्धमतखण्डन !!

स्य तु का कथा।। पुनर्महाप्रभुशब्देन वल्लभविषये किङ्गस्यते यथा महाब्राह्मणस्तथैव महाप्रभुशब्दार्थोऽवगन्तव्यः।। यथा वेदयुक्तिविरुद्धो वल्लभसंप्रदायोऽस्ति तथैव शैवशा-क्तगाणपत्यसौरवैष्णवादयस्सम्प्रदाया अपि वेदयुक्तिविरुद्धा एव सन्तीति दिक्।।

शशिरामाङ्कचन्द्रेब्दे कार्तिकस्यासिते दले ।। अगायां भौमवारे च प्रन्थोऽयम्पूर्त्तिमागतः ॥ १ ॥

तो उससे अधिक कीन हो सकता है, किर महाप्रमु कहने से यही प्रतीत होता है कि जैसे ब्राह्मण के साथ महत् शब्द लगाने से नीच का नाम महाब्राह्मण होता वैसे ही महाप्रभु भी जानना चाहिये जैसे वेद और युक्ति से विरुद्ध वल्लभ का सम्प्रदाय है वैसे ही शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर, और वैष्णवादि सम्प्रदाय भी वेद और युक्ति से विरुद्ध ही हैं।। इति शुभम्।।

इति श्रीपरमहंसपरिब्राजकाचार्य्य श्रीमद्यानन्दसरस्वती स्वामिनिर्मितस्तच्छिप्य भीमसेनशर्मकृतभाषानुवाद सहितश्च वेदविरुद्धमतखण्डनो प्रन्थः समाप्तः॥



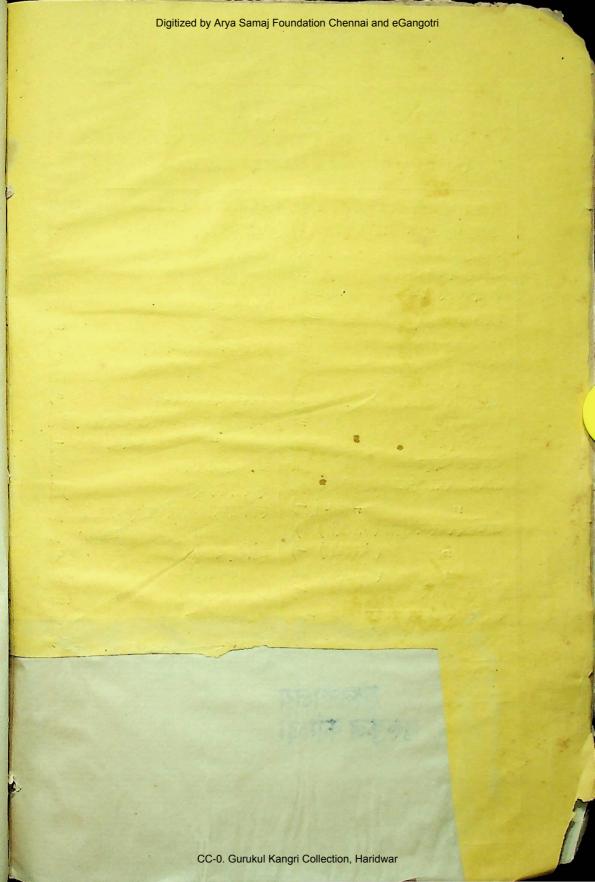

## विज्ञापन ॥

पहिले कमीशन में पुस्तकें मिलती थीं अब नकद रूपया मिलेगा ।। हाक महसूल सब का मृत्य से अलग देना होगा ।।

| विक्रयार्थ पुस्तकें                | म्लय       | विक्रपार्थ   |
|------------------------------------|------------|--------------|
| ऋग्वेद भाष्य (९ भाग)               | (85        | ससार्थमक     |
| यजुर्वेदभाष्य सम्पूर्ण             | १६)        | सत्यार्थमक   |
| ऋग्वेदादिभाष्यम् भिका              | (1)        | संस्कारवि    |
| वेदाङ्गभकाश १४ भाग                 | 8=)111     | विवाहपद      |
| अष्टाध्यायी मृत                    | =)11       | आर्याभि      |
| पञ्चमहायज्ञविधि                    | -)11       | शास्त्रार्थ  |
| निहक्त                             | =)         | आ०स०वे       |
| शतपथ (१ काएड)<br>संस्कृतवानयप्रवीध | l)<br>=)   | वेदविरुद्ध   |
| व्यवहारभातु                        | =)         | वेदान्तिध    |
| भ्रमोच्छेद्न •                     | )111       | 77           |
| <b>भ</b> नुभ्रमोच्छेदन             | )111       | भाग्तिनिव    |
| सत्यधर्भविचार (मेला चांदापुः       |            | शास्त्रार्थव |
| 91 77                              | उद् -)     | स्वमन्तव्य   |
| आर्थोद्दरयरत्नमाला (ना             | गरी ) )।   | 7            |
| ,, ( मर्                           | हर्वा ) -) | मृलवेद स     |
|                                    | ज़ी ) )॥   | तथा व        |
| गोकरुणानिधि                        | 1)         | अनुक्रमाण    |
| Estagana and                       | 111        | पाञतशका      |

| विक्रपार्थ पुस्तकें          | मूलव |
|------------------------------|------|
| ससार्थमकाश बढ़िया            | २)   |
| सत्वार्थप्रकाश (बंगला)       | ?)   |
| संस्कारविधि                  | 11)  |
| विवाहपद्धति                  | 1)   |
| आर्याभिविनय                  | =)   |
| शास्त्रार्थ फ़ीरोज़ाबाद      | -)11 |
| आ०स०के नियमोपनियम            | )1   |
| वेद्विरुद्धमतखएडन            | =)   |
| वेदान्तिध्वान्तनिवारण नागरी  | )    |
| " अंग्रेज़ी                  | -)   |
| मान्तिनिवारण                 | -)   |
| शास्त्रार्थकाशी              | )111 |
| स्वमन्तव्यामन्तव्यमकाश नागरी |      |
| तथा अंग्रेज़ी                | )(   |
| मूलवेद साधारण                | 4)   |
| ्र तथा बढ़िया                | 411) |
| अनुक्रम णिका                 | (11) |
| णवत्रावाताता                 | v)   |

দুলকালয় **তেকুল কা**গড়া Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

## पुस्तकालय

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार आगत संख्या ३४८५५

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा ।

|                                        | Digitized by A | Arya Samaj Fo | oundation Chenna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ai and eGangotri | 382 | 27  |
|----------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|
| <b>गुरुकुल</b> विषय संख्या लेखक शीर्षक | सदस्य          | ^             | .3४- <u>८</u> ५५<br>सदस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |     |     |
|                                        | संख्या         |               | संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | बादाय, हरित      | je. | No. |
|                                        | The Marie X    |               | STOTES RESERVED TO THE STOTE OF | A THING!         |     |     |

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Entered Whatabase signature with Date

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar